# पारतीय द्वारपीठ केरी क्रांनीक कार्यकार

#### क्रपया--

- war willing ...
- ( य ) पने कार्या मेर डेबार्ड । बुबार अवेश में केविने ।
- (२) क्रिक्ट कि के व सीविये से कि सीक्र की रेकिये। काराज्ञका कुल्या कामी हैं।
- ( १ ) हाशियोदि विकास न नमाइये, न इक किसिये।
- ( भ ) भूती प्रस्तक कंडडकर में राष्ट्रियें, न दोहरी करके करियें
- (६) पुराकको समयपर जवस्य क्रीटा दीकिय । 'धुराके ज्ञानजनमी है, इनकी विमय कीनिये''



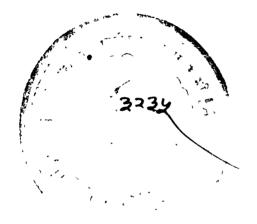

# जैन युग निर्माता

अथवा

# आदर्श जैन चरित्र।

सम्पादक--

्पं० मृलचन्द्र जैन " वत्सल "

विद्यारक्ष-कलानिधि, साहित्यशास्त्री-दमोह ।

प्रकार्यकः— मूलक्कि किसैनदैसि कैपिडिया, किमिकेर जैनकुर्तकार्छय गांधीचीक, कापडियाभवन सुरत-Surat.

प्रथमवार ]

वीर सं० २४७७

[ प्रति १०००

मृल्य-पांच रुपये।

मुद्रकः— मृ<del>ंह्येद्वे किसमेदास कापड़िया,</del> 'जैनक्जिय'ृप्निं∘ प्रेस गांधीचीक–सूरत ।



ऐने तो कई तीर्थकर, कई महामुनि, कई महान सम्राट् व कई आचार्यों के चरित्र प्रकट हो चुके हैं, के किन एक ऐसे ग्रन्थकी आवश्यकता थी जिसमें जैन युग-निर्माता, जैन यग-पुरुष व जैन युगाधार व जैन युगान्त महापुरुषों के चरित्र एक साथ सरके भाषामें हो अतः ऐसे ऐतिहासिक कथा-ग्रन्थकी आवश्यकता इस ग्रन्थसे पूर्ण होगी।

इस ग्रन्थंकी रचना जनाचार, जैन कियोंका इतिहास, ऐतिहासिक महापुरुष, आदि र के रचियता श्रीमान् पं मूलचंद जी जैन बत्सल विद्यारत, विद्या-कलानिधि, साहित्यशाकी—दमोह-निवासीने महान् परिश्रमपूर्वक की है। दो वर्ष पहिलेकी बात है कि जब अपने हमें इस ग्रन्थंकी प्रकाशनके विषयमें लिखा तो हमने इसे देखकर इसके प्रकाशनकी स्वीकृति बड़े हर्दसे दी थी जो आज हम प्रकाशन कर रहें हैं। हमसे जितने हो सके उतने भाव—चित्र इस कथा—ग्रन्थमें संमिलित किये हैं जो पाठकोंकी अधिक रुचिकर होंगे।

वत्सकजीकी केखनी इतनी सरक व सुबोध होती है कि उसे पढ़नेसे मन नहीं हठता। अतः इस चरित्र ग्रन्थका अधिका-धिक प्रचार हो इसिकेथे हमने इसे प्रकट करना उचित समझा है। आशा है इस प्रथम आवृत्तिका शीघ्र हो प्रचार हो जायगा। इसमें कोई त्रीट रह गई हो तो सुज्ञ पाठक उन्हें सूचित करनेकी कृपा करें ताकि वे दूसरी आवृत्तिमें सुधर सके।

ऐसे महान् ग्रन्थका संपादन करनेवाके पंडित वत्सक जी जैन समाजके महान् उपकारके पात्र हैं, तथा हम भी आपके परम उपकारी हैं कि आपने ऐसी महान् कथा—ग्रन्थकी रचना प्रकाशनार्थ मेज हमें कृतार्थ किया, अतः आप अतीव धन्य-वादके पात्र हैं।

स्त्रत-बीर सं० २४७७ श्रावण सुदी १५ ता० १७-८-५१. निवेदकः—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया

-प्रकाशक ।



# ्रे**ड** प्रस्तावना।

. उस पुराने युगकी यह कथाएं हैं जब हमारी सभ्यता विकासके गर्भमें थी। तब भोग युगके महासागरसे कर्मयुगकी तरंगें किस मृदुगितसे प्रवाहित हुथीं, कर्मयुगके आदिसे मानव सभ्यताका विकास किस तरह हुआ ? रीति रिवाजोंकी आवश्यक्ता कब और क्यों हुई, उसकी उत्पत्ति और वृद्धि किन साधनोंसे हुई, इन सबका मनोरंजक यणन इन कथाओं द्वारा किया गया है।

प्राचीन भारतीय सभ्यताकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी ? प्राचीन भारतीय किस दिशामें थे ? उनका अन्तिम आदर्श क्या था ? आत्म विकासके लिए उनके हृद्यमें कितना स्थान था, ये कथाएं यह सब रहस्य उद्घाटित करेंगी।

इन कथाओंमें उन चित्रोंके द्र्न होंगे जिनके विना हमारी सभ्यताके विकासका चित्रपट अधूरा रह जाता है।

ये कथाएं केवल मनोरंजन मात्र नहीं हैं, किन्तु प्राचीन युगके प्रारंभ कालकी इन कथाओंको पढ़नेपर पाठकोंको इसमें और भी कुछ मिलेगा। इसमें सभ्यताके मूल बीज मिलेंगे और भारतीयोंका अतीत गौरव, महान त्याग और आत्मोत्सर्गकी पुण्य स्मृतियां प्राप्त होंगी।

इन कथाओं द्वारा प्राचीन मान्यताओं को प्राचीन कथानकों मेंसे निकालकर, उन्हें मौलिक रूपमें जनताके साम्हने रखनेका थोड़ासा अयत्र किया गया है। इसमें वर्णित मान्यताओं और महत्वके दृष्टिकोणमें मतमेद हो सकता है लेकिन उस समयकी परिस्थितिको साम्हने रखकर तुलना करनेवालोंको यह सब जंचेगा।

आदिकी ५ कथाएँ कमेयोगी-ऋषिभेदेव, जयकुमार, सम्राट् भरत, श्रेयांसकुमार और बाहुबिल इनमें भारतकी आदि कमेभूमिकी श्रेष्टितिएँ मिहींगी, और अन्य कथाओं में आतम त्यांग, सहनहीं लता, वैश्वारव, आतमस्वार्ण्य और पवित्र आतमदर्शनकी छटा दिग्दर्शित होगीं।

प्रत्येक युगका संक्रान्ति संमय महत्व पूर्ण हुआ करता है। उस समय पुरानी सृष्टिके अंतर्के साथ नई सृष्टिका स् जन होता है। वह सृष्टि ही आगंकी रचनाफे छिये आधारभूत हुआ करती है। उम समयकी परिस्थितिको काबुमें रखना, उद्देखित जनताको सैतोप देना और उसका मार्ग प्रदर्शन करना अत्येत महत्वशाली हीता है। यह कार्य महानतर व्यक्ति द्वारा ही पूर्ण होता है। परिस्थितिको सम्हास्तेका चातुर्थे, महत्व और झानवभव किन्हीं विरले पुरुषोमें हुआ करता है।

दिग्मूंहें और अव्यविधितं जनताकां मोर्ग प्रदर्शनं साधारण महत्वका कार्य नहीं हैं, ऐसे महीं संकटके समयमें जिन महीपुंक्षिनि प्य प्रदर्शकका कार्य किया है वे हमारी श्रद्धा और आदरके पात्र हैं। प्राचीन इतिहासमें उनका गौरवमय स्थान है। उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां संमर्थितं करना हमारा कर्तव्य है।

अजिके विकासवादके युंगमें जो कि भौतिकविज्ञान औत्म-विज्ञानका स्थान हे रहा है, त्याग और आत्मसंतोषकी यह कथिए नया जीवन और शांति दे सकेंगी। भोगवाद और इन्द्रिय विलासमें जीवनकी सफलता मोननेवालोंके साम्हने आत्म प्रकाशका यह प्रदेशन सफल ही सकेंगा अधिका नहीं हुने सन्देहीमें हमें नहीं पहुनी वाहते। हमें ती जैनतीक साम्हने महापुरुषिक महित्वकी प्रदर्शित करनेका प्रयत्न कंर्र रहें हैं इंग्लिं यदि कुछ व्यक्तियोंको ही। आत्मलाभ मिल सका तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे।

दून कथाओं के प्रकाशनका प्रथम श्रेय पं० महेन्द्रकुमार न्याया-चार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय बेनीरसको है जिन्होंने इन्हें भारतीय ज्ञानिपीठ बनारस द्वारा प्रकाशित करानेके लिए मुझे उत्साहित किया था। अतः बहुत समयसे अस्त व्यस्त पड़ी हुयीं ये कथाएं पुनः प्रकाशनके योग्य बन सकीं। इन्होंने इस उपरोक्त संस्था द्वारा प्रकाशित करानेका अथक प्रयत्न किया, किन्तु वहांने इनका प्रकाशन नहीं हो सकों, तब जैन साहित्यके प्रकाशनमें उत्साही श्री० सेठ मूर्लचन्द किसनदासजी कापंडियां (माहिक, दि० जैन पुस्तकालय सूरत) द्वारी इन कथाओंका प्रकाशन सचित्र हो रहा है, इस प्रकाशनके लिए श्रीमान् कापंडियाजी अतीव धन्यवादके पात्र हैं।

> साहित्य सेवक— मंडिकेंट वत्सरु ।



# विषय-सूची।

### अथम खंड—युगपुरुष।

|    | नं० चरित्र                                                |        | वृ०  |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|    | १-कमयोगी श्री ऋषमदेव (आदिनाथस्त्रामी)                     | •••    | 8    |
|    | २-मेघंधर जयकुमार ( एक पत्नीत्रतके आदर्श)                  | •••    | १८   |
|    | ३-चक्रवर्ति भरत ( भारतके आदि चक्रवर्ति सम्राट्            | )      | ३९   |
|    | ४-दानवीर श्रेयांसकुमार (दान-प्रथाके प्रथम प्रचारव         | F)     | ५६   |
|    | ५-महाबाहू बाहूबिल (महायोग व स्वाभिमानके स                 | तम्भ ) | ६७   |
|    | + +                                                       | +      | •    |
| दू | सरा खंड—युगाधार।                                          |        |      |
|    | ६-योगी सगरराज (भोगसे निकलकर योगमार्गमें आ                 | नेवाले | ) ८३ |
|    | ७-निष्प्रेही सनत्कुमार (आत्मसौंदर्यके परीक्षक)            | •••    | ९८   |
|    | ८-महात्मा संजयन्त (सदद तपस्त्री)                          | •••    | १०९  |
|    | ९-महात्मा रामचन्द्र (भारतविख्यात महापुरुष)                | •••    | ११९  |
| •  | १०-तपस्त्री वालिदेव ( दृङ् प्रती <b>ज्ञ वीर और यो</b> गी) |        | १४३  |
|    | ११–दयासागर नेमिनाथ ( महादयालु दृढ़त्रती तीर्थंकर          | )      | १५७  |
|    | १२-तपस्त्री गजकुमार (पतिनसे पावन दृढ़योगी)                | •••    | १९५  |
| ,  | १३-पवित्र-हृद्य चारुद्त्त (पतितको पावन                    |        |      |
|    | बनानेवाले महापु <b>रुष</b> )                              | •••    | २१५  |
|    | १४-आत्मजयी श्री पार्श्वनाथ (महानधर्मप्रचारकतीर्थंक        | r)     | २३२  |
|    | १५-शीलवती सुदर्शन (एक पत्नीव्रतका आदर्श)                  | •••    | २३९  |
|    | १६–सुकुमार सुकुमारु (महासुनि)                             | •••    | २६०  |
|    | + +                                                       | +      |      |

#### तीसरा खंड-युगान्त।

| ने०            | • चरि                   | रेत्र                    |             |     | प्रु |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|------|
| १७–भगवान       | महावीर-वर्द्धमा         | न (युग-प्रवर्            | क जैन       |     |      |
| तीर्थंकर-      | -अहिंसाके अवत           | <b>गर</b> )              | •••         | ••• | २७९  |
| १८-श्रद्धालु १ | श्रेणिक विवसार (        | अनन्य श्रद्धालु          | महापुरुष)   |     | २९१  |
| १९-महापुरुष    | व जम्बूकुमार ( र्व      | ोरती व त्यागवे           | अाद्शें )   |     | ३०३  |
| २०-तपस्त्रीः   | वारिषेण (आत्म           | म्हढ़ता <del>के</del> आद | र्श )       | ••• | ३१४  |
| २१-गणराज       | गौतम (सत्यके            | <b>महान</b> उपास         | क )         | ••• | ३४२  |
| +              |                         | +                        |             | +   |      |
| चौथा खंड—      | परिशिष्ट ।              |                          |             |     |      |
| २२-आत्मजय      | री स्वामी समंत <b>भ</b> | द (हढतपस्त्री . ६        | वर्मप्रचारव | 5)  | ३६२  |

भूल शुद्धि — इस प्रनथमें पृ. ३८४ के बाद ३९५ छ गये हैं हे किन सम्बन्ध बराबर है। अर्थात् पृष्ठ ३८५ से ३९४ हैं ही नहीं, पाठक शंका न करें।

२३-मुनिराज ब्रह्मगुलाल (महान भावपरिवर्तक) ... ३८२



# जब युगनिमाता-चित्रस्त्रो।

| नं०          | चित्र                                                                |              | <b>वृ</b> ० |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2-           | श्री तीर्थकाकी सामके सोनह स्था                                       | •••          | Ą           |
| <b>2</b> -1  | पांडुक शिलापर श्री कीर्थकाके जन्म कलाणक                              | ត្ត ខ្ន      |             |
| <b>३</b>     | श्री १००८ कर्मयोगी भगवाच ी ऋष्भदेव                                   | •••          | १इ          |
| 8-           | <b>मु</b> छोचना स्वयंवर व मेघेश्वर जय <b>कु</b> मार                  | •••          | ३२          |
| eq:          | भारतके आदि चक्रवर्ति सम्राट् भरतक्रे १६                              | स्वप्न       | 82          |
|              | भ० ऋषभदेवको राजा श्रेयांसकुमार इक्षुरसका                             |              |             |
|              | · 建笔                                                                 |              | Ęy          |
| <b>70</b> −: | महाबाहु <b>३मी बाहुबन्धि-</b> श्री <b>होस्महस्वाती अहरा</b> केट      | मेन्         | 60          |
| Ķ-:          | भीवाजीकी अग्नि-फरीक्षा ( अग्किंग सुरोद्धर वृत्त्व                    | ज़ा)         | 226         |
| 9-           | इसासाम् भी १००६ नेपिनाथस्यामीको पर प्रो                              | <b>रह</b> ने |             |
| ŧ            | वैराग्य, विवा <b>ह</b> रथ वापिस व गिरनार <i>हो</i> झन                | ••           | SHE         |
| १०-          | तपस्त्री गजकुमार-मुनिराजके <mark>मस्तकपर अग्नि</mark> जल             | रही है       | २०८         |
| ११-          | पवित्र–हृद्य चारुदत्त व वेश्या-पुत्री वसंतसेन                        | П            | २१६         |
| १२–          | श्री चारुद्त्त मुनि अक्ट्रुग्रामें                                   | •••          | २२४         |
| १३–          | श्री पार्श्वनाथको <b>प्रश्नेभक्के हेरी</b> का उपसर्ग, धर             | णेन्द्र      |             |
| 7            | तथा पद्मावती देही क्रांस क्रांसमें नित्रारण                          | •••          | २३२         |
|              | श्री १००८ म <b>्रमार्शकायसम्ब</b> िकाचीन प्रतिमा                     |              | २४०         |
|              | युकुमार सुकुमाल मुनि <del>अवस्था</del> में (स्या <del>लनियां अ</del> | <b>ग्पका</b> |             |
| 1            | मक्षण कर रही हैं)                                                    | •••          | २७२         |

| नं०        | े हिन्नू<br>इ.स.च्या                                   |       | Ã٥  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|
| १६         | -भ० महावीरके जीवको सिंह योनिमें मुनिराजक               | ŧ     |     |
|            | <del>ुक्कुर</del> ्श                                   | • • • | 349 |
| <i>3,7</i> | - को १९०८ स्टाबान सहाचीर (क्रांनान)                    | •••   | २८८ |
| -8 ८       | -भ० बीरका आममन <del> अन्यये</del> श्व य <b>हा बन्द</b> | •••   | ,,  |
| १९         | - सुनिराज्ञ, श्रेणिकराज्ञा व चेल्क्ना रानी             | •••   | २९६ |
|            | -अग्रहातके सम्बद्धस्या (वाग्रह स्था) का दृह्य          | •••   | ३५२ |
|            | -इन्द्रभूति मुद्रेन्सका सान्नसंस् देखने ही मुद्र       | भंग   | ३५३ |
|            | -सम्रंतभद्रस्त्रामी द्वारा स्वयंभ्र स्तोत्र रचते ही    |       |     |
|            | देवकी पिंडी फ्टूकर श्री चंद्रप्रभुकी प्रतिमा           |       |     |
|            | होना व नमस्कार करना                                    |       | ३६८ |



### युग पुरुष-संक्षिप्त पारचय।

- ऋषभदेव—भोगभूमिक अंतमें आदिनाथ ऋषभदेवका जनम हुअ था तब कर्मयुगका प्रारंभ हुआ। कल्पवृक्षोंका अभाव हो जानेपर आपने भोजनकी उचित व्यवस्था की। प्रत्येक व्यक्तिके योग्य मानव कर्तव्यका निरूपण किया। कर्मके अनुसार दर्ण व्यवस्थाकी स्थापना की, साधुमार्गका प्रदर्शन किया और आत्मधर्मकी विवचना की। आपने केलाहा पर्वतसे निर्वाण लाभ लिया।
- जयवुमार—चक्रवर्ति भरतके भैनापतिके रूपमें आपने म्हेच्छ राजाओंसे सर्व प्रथम युद्ध किया। आपके समयमें स्वयंवर प्रथाका प्रारंभ हुआ। आप स्वयंवरके प्रथम विजेता थे। एकपत्नी व्रतके आद्शिको आपने सर्व प्रथम स्थापित किया और देवताओं द्वारा परीक्षणमें सफल हुए।
- चक्रवर्ति भरत—भारतके आप आदि चक्रवर्ती समाद थे। आपने समपूर्ण भारत और म्लेच्छ खंडोंमें दिग्जिय की थी। आपने ब्राह्मण दर्णकी स्थापना की। आत्मज्ञानके आद्शेको आपने प्रदर्शित किया।
- दानदीर श्रेयांसकुमार—आपने दान प्रथाका सर्व प्रथम प्रदर्शन किया, चार दानोंकी व्यवस्था की और उनकी बिल्तुन विवेचना की।
- महाबाहु बाहुबलि-आपने स्वाधीनताकी गक्षाके लिए अपने भाई चक्रवर्ति भरतसे युद्ध किया और उसमें विजयी हुए। दर्पी तक आप अचल समाधिमें स्थिर रहें।

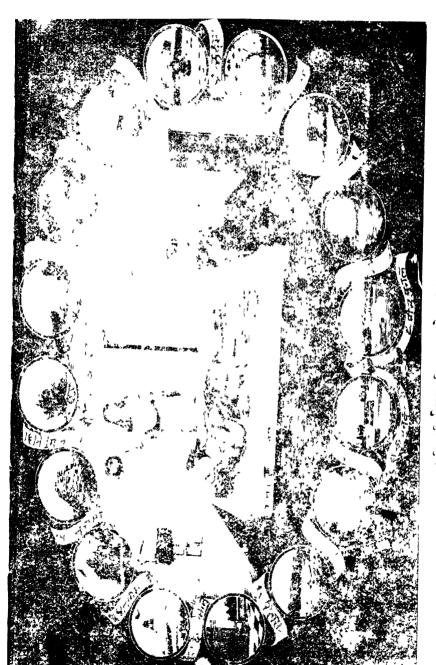

थी नीर्यकरकी मानाके १६ स्वप्न ।

### اا څخ اا

# जैन युग-निर्माता।

प्रथम खंड-युगपुरुष।

## कर्मयोगी श्री ऋषमदेव।

(1)

पिवत पुरी अयोध्या अपनी पुण्य गोदमें अनेक महापुरुषों को सिका चुकी है। प्राचीन युगसे छेकर आज तक वह पवित्र मुमिक्नी दुई है।

कर्में पुगके नारंग होनेका यह समय या । उस समय मानव - श्रेष्ठ व्यक्तियाँ जैयोजनके सामक थे । वे नीतिनियुग और कुरुवर्गके आता थे। उदःरता और गंभीरता उनके गुण थे। किसी ताहकी कठिनाई । भानेपर जनताको धेर्य देकर उपका पथ-प्रदर्शन करते थे।

नाभिरायकी पत्नी मरुदेवी थीं, वे छशीला भौर पति क्का थीं। वे भारतीय श्रेष्ठ नारीके संपूर्ण गुणोंसे पूर्ण थीं। सौन्दर्य, सद्धुण भौर सदाचारने उनका जाश्रय लिया था। नारीसुलम रुज्जा और स्म्रता उनके शारीरमें व्यस थी। अपने पतिके प्रत्येक कार्यमें वे पूर्ण सहयोग प्रदान करती थीं।

दंपतिका जीवन अत्यंत सुल्वपूर्ण था। उन्हें न तो अपने अधिकारों के पति किसी प्रकारका झगड़ा था और न किसी कारणसे कभी भी घृणा और ईषांके विचार ही उठते थे, उनके हृदय सरक और निर्देष थे। प्रेम और सहानुभृतिकी भावनाएं उनमें सदेव जाकृत रहती थीं।

नामिराय अपने शासन-कार्योंको पूर्ण मनोयोग सहित किया करते थे। उनके द्वारा जनताको पूर्ण न्याय सुल ब्यौर संतोष मिछता या। नागरिकोंके परमेक कष्टको ने ध्यान पूर्वक सुनते ब्यौर उनके प्रतिकारका उचित प्रयक्ष करते थे।

नागरिकों के पति नाभिगयके हृद्धयर्ने सच्चा स्नेह था, वे उन्हें अपने पिय पुत्रकी ताह समझते थे। वे कुछ धमें के प्रवर्त्तक थे इसिक्टए अनुसा उन्हें 'कुछकर' नामसे संबोधित करती थो।

ना निरायके समयमें भ रतवर्षमें एक विचित्र परिवर्तन हुआ। उसः समयः वहां अनेक जातिके इस तरहके दृशः उराक क्षां के विससे: मातवः समाक्षः अवनीः आक्षायकाकी संपूर्ण अनायास ही प्राप्त कर छेती थी। और रन्डें साद्य अवना अन्तः पदार्थीके उपार्कनकी कोई चिन्तान हीं रहती थी। ये सदेन निश्चिकः और सुखपूर्ण रहते थे। स्वतंत्र अमण, परस्पर स्नेहपूर्ण व्यवहार, औरः 'निष्कपट वार्ताकाप करनेके अतिरिक्त उनके साम्हने कोई कार्यनहीं था।

धीरे धंरे संपूर्ण सुख—सामग्री प्रदान करनेवाले वे करूपवृक्ष नक्षः होने लगे और प्रध्वी हरित तृण समूदसे हरीभरी होने लगी। कुछ वृक्षः जो दोव रह गए थे उनसे पूर्ण खाद्य सामग्री न मिळनेके कारण जनता एक प्रकारके कप्रका अनुभव करने लगी।

कुछ समय तक उन्होंने इस प्रकार कष्टको सहन किया किन्तु -उन्हें इसके प्रतिकारका कोई उचित उपाय नहीं सूझ पड़ा तब एकदिन एकत्रित होकर उन्होंने निम्हायके सम्हनं अपने कष्टोंको प्रकट करनेका विचार किया।

नाभिगयका अभिवादन कर नागरिकोंने उन्हें अपनी कृष्टकहानी सुनाई। ने कहने क्ये—नरश्रेष्ठ! ये कृष्णवृक्ष अब हमसे रुष्ट होगए हैं। प्रथम तो ने हमें अपने आप ही इच्छित खाद्य द्रव्य प्रदान करते खें किन्तु अब प्रार्थना करने पर भी ने हमें पूर्ण सामग्री नहीं देते। हम क्योर हमारे नाक्षक खाद्य पदार्थोंकी कमीके कारण मुखे रहने कमें हैं, क्याय हमें अपनी क्षुपा—पूर्तिका उचित उपाय बतकानेकी दया की जिए।

नागरिकोंकी कष्टपूर्ण प्रार्थना सुनकर टन्डें संतीप देते हुण्ः नाभिरायने कहा—नागरिको ! अन काल-दोषके प्रभावसे कर्व्यवृक्षोंकी उस्मित शक्तिः सीण होगई है और अन ने विलक्षक नष्ट होजायेंगे इसने तुन्दें वनकानेकी कोई आवदस्यक्षाः नहीं है। अब पृथ्वीपानकों बह हरित तृण—समुद्द तुम्डें दिख रहा है इससे ही हचित खाद्य द्रव्य भास होगा। किन्तु अब इसकी वृद्धि और रक्षांके किये तुम्हें कुछ-अम करना पड़ेगा।

अभीतक तो तुम सब सभी तरहके श्रम और कार्य करनेसे भुक्त ये किन्तु अब आगे इसताह नहीं चलेगा।

नागरिकोंने कहा-नर श्रेष्ठ ! हमें आप जो कार्य और अप बतलायें उसके लिए हम सब करनेको तैयार हैं, आप हमें कार्यकी खिल न्यवस्था बतलायें, आपकी जो आज्ञा होगी उसका हम सहर्षे बादन करेंगे।

नामिरायने वृक्षोंकी वृद्धि और तनसे खा सामग्री पास होनेके स्थाय बतलायें। जिन वृक्षोंके फरू हानिका थे और जिनसे रोगादि क्याधियें उराक्त होनेकी संभावना भी उन्हें करूग करनेकी व्यवस्था बतलाई। इसके सिवाय उन फर्लोको पकाने तथा उन्हें स्वादिष्ट बनानेकी विधियों भी दिग्दर्शितकीं। फर्लोको पकाने और उन्हें सुरक्षित रखनेके छिए जिन पार्त्रोकी आदश्यका भी उनके योग्य सामग्री तथा निर्माण करू भी बतलाई।

खाद्य पदाशीकी उत्पत्ति और उसके रक्षणके उपाय जानकर जनता संतुष्ट हुई और अपनी आवश्यक्ताके लिए उचित अम करनेमें संदम हो गई।

(२)

रात्रि आधी व्यतीत हो चुकी थी। नाभिगयके प्राप्तादमें बहते इप दीयकों का प्रकाश बुद्ध मंद होचटा था। साथ संसार निदादेव की श्वसमय गोदमें निमम था। संशास्त्रा कोलाइल पूर्णस्वासे शान्तः

मरुदेवी गहरी निद्राका जानन्द छे रही थीं, प्रभात होने में जमी विकन्त था। इसी समय उन्होंने सुन्दर स्वमोंका निरीक्षण किया। स्वमके जन्तमें जपने मुंहमें वृष्यको प्रविष्ट होते देख ने आश्चर्यसे चिकत हो गई। जनायास ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे टठीं। स्वमोंके निरीक्षणसे उनका मन, टल्लास जीर आनंद—मम हो रहा था।

पक्षियोंने मधुर करूरवके साथ प्रभातका संदेश सुगाया। सूर्यः वियोगसे कुम्हलाए हुए पंकर्जोंके मुंह खुल गये। मंद प्यन प्रत्येक गृहमें नाकर अलसता मंग करने लगी।

शत्रिमें देखे हुए अमृतपूर्व स्वर्जीका फड़ जाननेके लिये मरुदेवी कड़ विद्यय चंचल हो उठा था। प्रभात होते ही विषयल मुद्रासं अपने वितिक पास पहुंची।

नाभिशयने उन्हें अपने समीप आसनपर विटलाते हुए इतने सबेरे आनेका कारण पृछा —

मरुदेवीने अत्यंत प्रसन्न होकर रात्रिमें देखे हुए स्वप्नोंको कह सुनाया और उनके फड़ जाननेकी इच्छा प्रकटकी।

नाभिरायने स्दर्भोंके फर्लोका निर्देश करते हुए कहा—देवी है जुमने को यह शुभ स्वम देखे हैं उनका फरू घोषित करता है कि जुम्हारे गर्भमें अत्यंत तेजस्वी और जगरमसिद्ध व्यक्तिने स्थान महण्ड किया है। वह संसारका महान कर्मयोगी होगा। अपने वज्जवक्त-चारित्रवस्ते वह विश्वको आत्मदर्शनका संदेश सुनायेगा। अपने पतिके मुँइसे स्वर्भोका फकादेश सुनकर मरुदेवीका इत्य उसी तरह खिल गया जिस तरह सूर्य-रिश्नयोंसे कमिलनी मुकुलित हो उठती है। वह पसन मनसे स्ठी और अपने गृहकायोंगें संस्म होगई।

आजसे मरुदेवीके हृदयमें आनंदकी अनुश्री भावनाएं जागृत होने अमी। उसे प्रत्येक कार्यमें एक अनुषम नवीनता दिग्दर्शित होनेलगी। उसने आजसे अपने आपको पाम सौमाग्यशालिनी समझा।

सुलंगन मानवींको अपना जाता हुआ। सगय माछम नहीं पहता। दुखी मानव, शोकसंत्र व्यक्तिको जो समय युगसा दिखता है, सुखी मानव उसे हिषित हृदयसे एक पलकी तग्ह गुजा। देता है। पाप और पुण्य समयको परिवर्तित करनेमें एक अद्भुत शक्ति रखते हैं। पुण्यकी लाखमें सुप्त मानव पर समयके परिवर्तनका कुछ भी समाव नहीं पहता। गर्भीका तप्त मध्याह वर्षाकी घन्चोर काली रजनी छीत हिमान्छ।दित दिन उसके एक सुख—स्वप्तकी तग्ह चले जाते हैं। किन्तु वही गध्य हो, वही रात्रि और वे दिन पुण्य क्षय होते ही कहपते हुए किन्तु हैं। कहनी हैं।

संपूर्ण सुरत—सामित्रयोंसे सिज्जित सुन्दर भवनमें रहती हुई मरू-देवीके नव मास चुटकी बजानंकी तरह समाप्त होगए। बस्हकः प्रमणियों और विनोदपूर्ण वातावरणसे चिरी रहनेके कारण उसका इदय हुपसे सदैव व्यास रहता था। उसके चारों और सुरूके घव भुमद्देते रहते थे।

निश्चित समयपर मरुदेशीने पुत्रस्तको जन्म दिया। मंद मरूबके ज्याम स्रोकेने यह शुभ संदेश अभोध्याके मस्येक गृहमें सुना दिया।

अयोध्याका गौरव पूर्ण मन्तक भाज और भी ऊंचा हो ठठा।
पुण्यके प्रभावमें एक किरणकी और वृद्धि हुई—नागरिकोंके मन-मयूर
भवकी तरह नाच ७ठे, सुखका समूह उगह ७ठा।

अयोध्याके जनविय शासक, नामिस्यका शांगण, मंगळ गानसे मूंबने ढगा।

हवसे उत्तेजित जनता सुख-मझ हो कर नृत्य करने स्गी। क्षण मात्रमें संपूर्ण अयोध्यामें एक नवीन परिवर्तन हष्टगत होने स्गा। प्रत्येक गृह मंगरूपूर्ण तोग्णोंसे सुभज्जित हो गया। एकतित जनता नामिगयके गृहकी और प्रवेश करने स्गी।

देवताओंसे गृह शुभ शकुनोंसे पश्विण हो गया । अचानक ही होनेवाले बाद्य यंत्रोंकी ध्वतिने उन्हें आध्ययंचिकित कर दिया ।

देवता और मानव मिलकर पुत्र जन्मका उत्पाद मनानेके लिए स्वाभिशयके द्वार आए। कर साओं का मनमोडक नृत्य होने लगा। इन्द्रःनी बालकको गोदमें लेकर उसके प्रसापूर्ण मुख मंडलको देख अपने नेत्र तुम काने लगी।

बाल चन्द्रकी तरह गलक ऋष्या घीरे २ बहने लगे। देवकुमारीके साथ खेळते हुए वे माना पिताके हृद्यको हिर्पित करते थे। देवकन्याएं उन्हें स्वाहित पालनेमें झुश्राती हुई हुपैसे फूशी नहीं समाती थीं। वे कथी बाल्हरेतपर गिरकर कभी घुटनोंके वल चलते हुए प्रध्यीपर भिग्कर भीर कभी चन्द्र विंव लेनेके लिये मचल हर जननीका जनन मोहते थे।

ं बाक क व्यक्तपम अस्मान व्यतिमाद्याकी ये। आकर्क व्यवसे ही उठकी

चमरकारिणी ज्ञान शक्ति थी । अपनी अपूर्व प्रतिभाके बरूप अक्षाक-स्थार्मे ही उन्होंने अनेक विद्याओं और कलाओंको प्राप्त कर किया !

विद्या भौर कहाथेमी होनेके भतिरिक्त वे नम्रता, द्यालुताः भादि भनेक मद्भुणोंसे युक्त थे।

युवा होनेपर टनका शरीर अस्यन्त दृढ़ और तेजपूर्ण दक्षितः होने कमा। वे अतुष्ठ बलशाली थे। उनके संपूर्ण छुडील अबदक देखनेबालेके मनको आकर्षित करते थे।

युशक ऋषभने अब यौवनके क्षेत्रमें अपना पैर बढ़ाया था। पूर्क यौवन-संपन्न होने पर भी काम उनके पबित्र हृदयमें प्रवेश नहीं कर सका था। विषयविकारसे वे जकमें कमलकी तरह निर्कित थे। उनका संपूर्क समय जनसेवा, ज्ञान विकास और परोपकारमें ही व्यतीत होता था।

सेवा और परोपकार द्वारा उन्होंने अयोध्याकी संपूर्ण जनताके इदयपर अपना अधिकार जमा लिया था। वे अपने मत्येक क्षणका सदुपयोग करते थे। सदाचार और पवित्रता उनके मंत्र थे और जनसेवा उनका कर्तव्य था।

कुमारत्रह्मभको यौवन पूर्ण देखकर नाभिरायको उनके विश्वाहकी चिंता हुई। यद्यपि वे जानते थे कि कुमार त्रह्मभ काम जयी है। किन्तु उनका योग्य विश्वाह संस्कार कर देना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे यह महीभांति जानते थे कि गृहस्य जीवनको महीभांति संचाहक करनेके लिए विश्वाह अत्यंत आवश्यक है। जीवन संमाममें विजय पानेके किए प्रत्येक व्यक्तिको एक योग्य साथी आवश्यक होता है। इसकिए वे कुमार लहुषमके किए सुयोग्य कन्यारस्नकी खोजमें रहने करो।





पांडुक जिल्लापर और १००८ नोर्थकर (भगवान) के जनमकत्याणकका

विदेह क्षेत्रके कुछ्यति कॅच्छ और मुक्च्छकी सुंदरी कन्याओंको उन्होंने अपने युगके छिये चुना । दोनों कन्याएं रूपमें ध्यौर गुणमें परम श्रेष्ठ थीं। न मिरायने उन दोनों कन्याओंकी कच्छ ध्यौर सुकच्छमे याचना की । उन्होंने इसे अपना सीमाग्य समझा ध्यौर परक मनसे स्वीकृति प्रदान की।

निश्चित समयपर बहे समारोहके साथ कुमार ऋषभका पाणिमङ्ग् । हिनाहोरभनमें अनेक स्थानके कुछ रति निमंत्रित हुए थे। नामिगयने सबका उचित सरकार सम्बान किया। इस विवाहसे भरत ज्योर विदेश क्षेत्रके कुछ रतियों हा स्नेइ उन्धन अत्यन्त सुदृढ़ होगया।

( 3 )

सुन्दरी यदान्वती और सुनन्दाके साथ युवक ऋषभदेन सुखमय जीवन न्यतीत करने रूपे। दोनों पिक्षएं उनके हृदयकी निरंतर प्रस्कः न्रखनेका प्रयत्न करती थीं। उनका गृहस्य जीवन आदर्श रूप था।

एक रात्रिको सुंदरी यशस्त्रतीन मनोमोहक स्वर्मोंको देखा। क्यमाको देखका उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा । मवेरे ही उन्होंने अपने पतिसे स्वर्मोंके फरूको पूछा । पतिदेवने अत्यंत हर्षके साथ कहा-प्रिये ! तूने जिन सुन्दर स्वर्मोंको देखा है वे यह पदिशित काते हैं कि तेर गर्भसे पृथ्वीतलपर अपना अखंड प्रमुख स्थापित कानेवाका वीर पुत्र होगा । स्वर्मका फरू जानकर देवी यशस्वतीका हृदयक्रमल खिळ टठा ।

निश्चित समथपर यशस्वतीने सुन्दर पुत्रन्तको कन्म दिया । वाकक अत्यंत कांतिवान और तेजस्वी या । वीत्रजन्मसे नामिस्यके हर्वका ठिकाना न रहा । अयोध्यः सुमाद उत्पवसे एक वार फिर सुसिजित हो उठी । ज्योतिषियौने वीर यालकका राम मस्त स्वरवा ।

कुछ दिन बाद देवी मुनन्दाने भी पुत्र मसव किया जिसका नाम बाहुवली रखा गया।

पुत्रजनमके कुछ समय पश्चात देवी यशस्वती और सुनन्दाने दो कन्याओंको जन्म दिया जिनका नाम ब्राह्मो और सुनद्री निर्धासि किया गया।

नाभिरायका प्रांगण बालक वालिकाओंकी मधुर क्रीड़ा और विनोदसे भर गया। सभी बालक बालिक एं परस्पर खेल कूदकर घर-भन्में आनंद रसकी वर्षा करने लगी। नगन्के सभी कर नारी उन सुन्दर बाल्कोंको देखकर फूले नहीं समाते थे।

श्री ऋषभदेव सभी वालकोंको करावस्थासे है हो स्व शिक्षण देने रूगे। बालिकाओंको भी वे पूर्ण शिक्षित और ज्ञानकान बनाना बाइते थे इपलिए कुमारी ब्रह्मी और मुन्दरीको भी उन्होंने शिक्षा देना बारंभ किया। सभी बालक बालिकाएं बहे मनोयोगके साथ शिक्षा बहुण करते थे इस्लिए थोड़ी सायुमें ही वे विद्यावान बनगए।

भरत, बाहुबिल और वृष्भसेन तीनों कुनारोंको राजनीति, बनुर्विद्या, संगीत, चित्रकला तथा साहित्यकी शिक्षा दी गई। इनमें भातने नीतिश स्न, और नृत्य क्लामें विशेष अनुभव प्रप्त किया। वृष्भसेन संगीत और बाहुबिल वैद्यक, बनुर्वेद, तथा क्षा और अध-अधिकामें अधिक कुशक हुए।

(8)

करावृक्षोंके नष्ट होजानेवर महामना नाभिरायनं जनताको फरूबि द्वारा अपनी क्षुचा पृति करनेका उपाय बतलाया था। लेकिन कुल समय बाद उन फर्लोमें रसकी मात्रा कम होने लगी। जनताकी मूख रसकी कमीसे बढ़ने लगी और वे सब मिलकर अपने पिय नेसा नाभिरायके पास पार्थना करनेको आए।

नाभिरायने उन सक्तो वैये देते हुए कहा—मेरे प्रिय बंधु को ! जुन्हारे दु:खको में भन्नी मांति अनुभव कर रहा हूं, छेकिन मेरी अमझमें इससमय कोई उपाय इस दुखसे छुटकारा पानेका नहीं आरहा है। कुमार ऋषम नीतिकुश्च और अस्यन्त ज्ञानवान हैं, तुम सब उनके निकट जाओ, वे जुन्हारी कठिनाइयोंको दूर करनेका प्रयस्न करेंगे।

नाभिरायके अदेशानुपार वे सब प्रजानन निनीनभावसे कुमार न्यह्यभके निकट उपस्थित हुए और अपनी करण कहानी सुनाने रूगे। वे बोले-कुमार! हम सब आपके पाम बड़ी र आधाएं लेटर काए हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा हमारे कुछ अवक्ष्य ही नष्ट होंगे। कुमार! अभी तक वृक्षोंमें पर्याप्त मात्र से फल फटते थे और उनमें दतना रस निकलता था कि उनको पीकर हम पूर्ण संदुष्ट रहते थे लेकिन अब बुल समयसे वृक्षोंमें फल कम होने रूगे हैं और हनमें रम इतना कम निकलता है कि उनको पीकर हमारी मूल ज्योंकी त्यों बनी रहती है। निरन्तर बढ़ती हुई इस मुखकी ज्वालाको हम और हमारे खड़िया क्ष्य कि सन करनेमें असमर्थ हैं इसलिये कुपया आप हमें सिना उपस्य कार में किसने हमारा यह कुछ नष्ट होता

जनताको प्रार्थना सुनकर जनक्याणके पथपर चरुनेयाहं ज्ञान्यमदेवनं कहा—प्रिय नागरिको ! तुम्हें होनेवाछे कर्षोका में अनुभर कर रहा हूं, उनसे मुक्त होनेका उपाय भी में सोच चुका हूं। देखो अब भोगमूमिका समय समाप्त होगया । अब आगे कर्मयुगका सुंदा प्रभात काळ दिख रहा है, इस कर्मयुगसे प्रत्येक मानवको अपनी शक्ति, बुद्धि और योग्यतानुमार कर्म करना होगा और अपने किप खुदे अमके अनुभार ही वह भोग सामग्रिएं उपार्जन कर उनसे अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति वरेगा । प्रत्येक मानव, अबसे अपनी कार्य- खुश्चला और बुद्धिके प्रयोग हारा ही श्रेष्ठ बनेगा और उसीसे वह माज्य सामग्री भी प्राप्त करेगा। अब तुम सदको अपनी आजीवकाके छिए उचित अन करना आवश्यक होगा।

प्रतिभाशाली युवक ऋष्यभकी पवित्र बाणी सुनकर नागरिकोंने कहा- युवकरल! आप इमारे लिए जो भी व्यवस्था और कार्य बतलाएँगे उसे इम सब करनेको तथार हैं। बतलाइए हमें क्या करना होगा!

ऋष्मदेवने कहा—देखो! अवसे सबकी टिचत व्यवस्था चळाने कीर समय २ पर होनेवाळे परिवर्तनोंके अनुसार कार्य संचालित करनेके किए तुन्हें अपना एक शासक नियुक्त करना होगा जो कि 'राजा'के नामसे संबोधित किया जायगा। उसकी सभी उचित आजाएं तुन्हें पाळन करना होगी। उसकी आजा पालन करनेवाले तुम सब 'प्रजा' के नामसे पुकारे जाओगे। तुम सबको उचित रीतिसे चळानेके लिए जुन्हें नियम बनाएं जोंबेंगे वह 'राज्यविधान' कहळायगा। उन नियमींके अनुसार ही तुम सबको चळना होगा। आजीविका उपार्जनके किये नी के

किले कार्य निश्चित होंगे । कार्यानुसार ही वर्ग रहेगा । प्रधान कार्यः निम्न प्रकार होंगे ---

असि-शस्त द्वारा कार्य करना। इस कार्यको करनेवाछे क्षत्रिक कड़काएँगे। वे शस्त्र कारण करेंगे और राजाकी आजानुसार उन्हें युद्ध-द्वारा देश और पजाकी रक्षा करनी होगी। मसि-( छेखन कार्य ) कृषि-( भोजनके काममें आनेवाछे बान्य आदिको उत्पन्न करनेका कार्य। वाणिज्य-( आवश्यकीय पदार्थीका छेन देन) इन कार्योके करनेवाले वैदय कहलायेंगे।

शिल्स—(रहनेके लिये मकान और पहननेके वस्त्र निर्माणः करना) । सेवा, कला—(नृत्य, गान आदिका पदरीन) इन कार्योके करनेवाले शुद्ध कहलायेंगे।

श्रेण द्वारा विभाजित व्यक्तियोंको विना किसी भेदभावके परस्पर अपना कार्य करना होगा और अपने कार्यो द्वारा परस्पर सहयोग देना होगा में तुम्हें वर्ण व्यवस्था बतला चुका। अब भोजन प्राप्तिके उपाय बतलाकंगा। देखो! इस एथ्वीमें जो एक तरहके अंकुर तुम देख रहे हो, उनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी और उन पौधोंको तोड़कर उनसे अज समृहको निकालना होगा। उस अज—समृहमेंसे कुछको भोजनके कार्यमें लाना होगा और कुछको रक्षित रखकर पृथ्वीमें बोना होगा जिनसे फिर अधिक संख्यामें भोजन पदार्थ उरान होगा। इसमेंसे कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनसे क्ल निर्माण होगा, कुछ ऐसे होंगे

इस ताड व्यवस्था बतलाते हुए कुमारऋषभने अनके पौघोंकी विन्तृत व्याख्या की और अलोको उराज करनेके साधन बतलाए। किर उन्होंने नागरिकोंकी बुद्धि, कार्यकुणलता और योग्यतानुसार उन्हें सन्तिय वैदय और शुद्ध वर्णोंने विमाजित किया।

समस्त जनताने कुमार ऋषभकी बतलाई हुई व्यवस्थाको मानना स्वीकार किया और एकदिन संपूर्ण जनताने एकत्रित होकर उन्हें अपना शासक नियुक्त किया, उनका अभिषेक किया और उन्हें अयोध्याके 'राजा' का पद पदान किया।

#### (4)

राजा ऋषम रत्निकरणीसे चमरकृत राजसिंडासन पर बैठे थे।

मुकुटके पकाशनान हीरोंके आलोकसे समामंडर दीप्यमान होरहा था

समामंडर विशेष्य रूपसे सजाया गया था। आजकी समामें अनेक देशोंके
शासक पर्धारे थे। देवता भी आमंत्रित थे। अयोध्याके नागरिक
आज किसी आन्तरिक प्रसक्तामें मग्न थे। समुद्रकी हत्तुं। तर्गोंके
समान चंवल नेत्रद लो सुराङ्गताएं मध्य हास्य महिल नृत्य कर रही।
थीं। उनकी हृदयहारिणों न ट्यं करा पा जनम्मूड मुग्न होरहा था।

यौक्षणके तीव वेगसे उन्मत्त अनेक देव क्षणाए अश्मी र अद्भु ।
नृत्यक्रकाका पर्शित कर सुकी थीं। अन नौलां तना नामक सुद्धाः
सुखाका नृत्यके किए उपास्यत हुई था उसन कीयळ विनिधित मधुरः
स्वस्से मनो मुख्य कानेवाळे गीतोंको गाया। हृदय तृस करनेव छे
नृस्योंका दिग्दर्शन किया। दर्शकाणोंको आध्ययेगे ड लनेवाळी वह
सुखाका कभी आकाश और कभी पृथ्वीयर पदनके समान चेवक

तिसे नृष्य करती थी । मानव नेत्र उसकी मनोरम न ट्याकसायर गक्ति थे । इसी क्षण अचानक एक घटना हुई ! नृत्य करती हुई से स सुम्बाङ्गका सुन्दर और दर्शनीय शरीर अचानक ही विख्य हो या । उसकी मधुर ध्वनि पवनके साथ दशों दिशाओं म विख्य गई ! पक्षी आगु समाप्त हो गई थी ।

रसी समय उसके स्थानाग दशी मुखाला ज्ञाय करने लगी। दसरी रवाहा ठोक नीलांजना समान था। वह उस अह तुन्य भी करने हमी ।। साथ रण दर्शकीने इस रहस्यकी नहीं ध्रम्म । धरन्त दिन्यज्ञान-ावान ऋषभदेवजीनं इस गैदको जानः वे सन कुछ सपझ गए। छ५के रय पर इस परिवर्त एका विरुद्धण नमाय पह । वे पक क्षणको सीचन ो-ओह ! मानव हारीर कितना नधार है ! यह एक क्षणमें ही किस-ड नष्ट हो जाता है। यह देशनला अभी यर नेत्रीक व्यापन किला इ जत्य कर रही थी. वह एक परुमें ही किम नग्ह जिल्य हागई 🛦 त्व दारीम्की इस मध्यता पर क्या फहना चाहिए ? क्यार ! इसी गवान दारीरके मीटमें पहा मानव उपके म्हलक लिए कितनी. अएं करता है और इस संवाध्में किनमा वर्जन रहता है ! इसके ्रमें अंबा हो हा अपने करवाण-पथको मूळ जाता है। मोहना । उप कितना लुनावया है ? इसमें मानव अपनी अनंत आस्मशक्ति ंद्व्य प्रमायको भूक जाता है। येश यह झरीर भी तो एक दिन होता। तब क्या मुझे इब मोड-जारुमें पहा रहना चाहिए ! , मैं इस शरीरके मोइ-बंधनको तोङ्गता, इस राज्यवैमधके जालको कर्दिंगा और जारप-जानके दिन्य नंदन निकुंजमें विवरण कर्दिया 🛊

मैं पूर्ण भारमज्ञान पास करूंगा भौर भारम प्यसे विवक्ति इस संसारको भारमसंदेश सुनाऊंगा ।

इन विचारोंने उनके हृदयमें हक चक पैदा कर दी । मोह भौके स्नेहकी दीवालें चूर चूर हो गई ओर एक क्षणमें उनके विचरों में काया-कर होगया !

नृत्य समाप्त हुआ । देव और सभासर्दोने हर्षित हृदयसे अ के स्थानको प्रस्थान किया-किन्तु आज राजा ऋषमका हृदय किन्हीं अन्य भावनाओं से भर गया था। आज उन्हें अपने चारों और एक विचित्र परिवर्तन नजर आरहा था। इसी समय "स्वीकान्तिक" नामक देवीने आकर उन्हें पणाम किया । छौकांतिकदेव आध्यात्मक रहस्यको स्नानतं हैं। उन्हें वैसम्य प्रिय होता है और वे तीर्थकर जैसे महानु पुरुषोंके वैराग्यकी सराहना करनेको आया करते हैं। उन्होंने विरागी ऋष्याके पवित्र विचारोंकी सराहता की । वे बोले-भगधन् ! अ.अ हम आपके हृदयमें जो परिवर्तन देख के हैं वह संसारके लिये क्रव्याणकारी होगा । हम विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा शीघ्र ही संवारमें एक महान क्रांति होगी । आप संसारके रद्ध पुरुषोंके लिये ब्यात्मिक स्वतंत्रताका द्वार खोलेंगे। स्वाप उस विश्वका दरीन करायेंगे जिलमें सत चित आनंदकी लढ़ेरें उमह रही हैं आपके पवित्र विचारों का इस स्थागत करते हैं । आपके अतिरिक्त ऐमा कीन महापुरुष है जो इस तरहकी करूपाण भावनाओंको जागृत कर सके ! हमारी कामना 🕏 कि आपका यह त्याग सफल हो, आप संसारका मार्ग पदर्शन करें 🖡 देवता अपना कर्तव्य पालन कर चल्लेगचे । वैशम्यकी चोटी पर



र्श्वा १००८ कर्मयानी श्री ऋषमदेव । [देखो १०१]

इ हुए ऋष्यदेवनं जब नीचे उतरना उचित नहीं समझा, वे एक ग ही विलंब अब अपने लिए अनुचिन समझनं थे, उन्होंने युवराज ।तको अयोध्याका राज्य प्रदान किया। दूमरे राजकुमारोंको भी नके योग्य व्यवस्था उन्होंने की। फिर माता, पिता और पत्नीको बोधित किया। उनके हृदयके मोहके जालको तोइ दिया। वे तप-।रणके लिए जंगळ हो चल दिए।



## [२] मेघेश्वर जयकुमार। [एकपबीव्रतके आदर्श]

( ? )

मित्रम न्यायित्य राजा थे। इस्तिनापुरकी प्रजाके वे प्राण थे। प्रजाके प्रति उनका व्यवहार अत्यंत सरह और उदार था। रानी सक्ष्मीमती भी उन्हींके अनुरूप थीं। सुन्दरी होनेके साथ ही वे सुशीह नम्र और कलाप्रिय थीं। दोनोंका जीवन शांति और सुस्तमय था।

वसंतमें आजनंजरी मघुरससे भरकर सरस हो उठती है, रुति-काएं रुहर उठती हैं और पुष्प-समुद्द हषेसे खिङ उठते हैं। रानी सक्मीमतिका हृदय भी बाळपुष्पीको धारणकर खिरु टठा था।

ठीक समयपर उन्होंने बार सूर्यका प्रसव किया । इस्तिनापुरकी

जनताका हर्ष उमह उठा । महाराजाने उदारताका द्वार खोळ दिया, याचकों और विद्वानोंके लिए इच्छित दान जीर सम्मान मिलने लगा । बालक अत्यंत कांतिबान था । अपनी प्रमासे वह कामका भी जय करता था । उसका नाम जयकुमार रक्ता गया ।

जयकुमार बालकपनसे ही स्वतंत्रतातिय, स्वाभिमानी और वीर ये। उच्च कोटिकी शक्ष और नीति शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अपने गुणोंको दृता चमका दिया था। हृद्ध्यवेत्रमें वे अद्वितीय थे, असकी समता करनेवाला उस समय भारतमें कोई दूमरा घनुंधर नहीं था। साहस और घेंथमें वे सबसे आगे थे। इन्हीं गुणोंके कारण उनकी कीर्ति अनेक नगरोंमें फेल गई थी। उनके साहस और पराक्रमको देखकर सोमप्रभजीन उन्हें युवराज पद प्रदान किया था और वे इसके सर्वथा योग्य थे।

संध्याका समय; नीलाकाश चित्रित हो रहा था। आकाशकी
पृष्ठ मृमिपर प्रकृति बहे ही सुन्दर चित्रोंका निर्माण कर रही थी
लेकिन बहुन प्रयस्न करनेपर भी वे चित्र मिथर नहीं रह पाते थे।
माल्ल पहुता था प्रकृति कोई अत्यंत मुंदर चित्र निर्माण करनेका
प्रयत्न कर रही थी। किन्तु इच्छानुभार सुन्दर चित्र निर्माण कर सक-नेके कारण वह हनेंड विगाइकर फिरसे नया चित्र चित्रित करती
थो। कितना समय बीत गया था, प्रकृतिको इस चित्र निर्माणमें।

भासमानको छूमेवाले महरूके शिखापर बेठे हुए सोमपभनी प्रकृतिकी इस चित्रकला निर्माणका रस छे रहे थे। उनकी दृष्टि जिस स्थोर जाती भाकर्षित होजाती थी। न मास्टम कितने समयतक सनुधि

स्वासे वे इन हण्योंको देखते रहे। अचानक ही उनकी नजर महलके नीचेशाले शुम्र सरोवरकी ओर गईं। सरोवरके स्वच्छ जलमें सायं-कालीन लालिमाने विचित्र ही दृश्य करिया था—सारा सरोवर प्रभासे स्वर्णमय बन गया था। एक ओर यह दृश्य उन्होंने देखा; दूसरी ओर उन्होंने कमलोंके संकुचित कलेवर पर दृष्टि डाली। अरे! इस सुन्दर समयमें उनका मुख इतना म्लान क्यों होरहा था। उनकी वह प्रातः— कालीन मधुर मुस्कान विषादमें परिणत होरही थी। वह हर्ष, वह कालिमा, वह सुकुमारता उनकी किसीने हरण करली थी।

टनके नेत्रोंके साम्डने प्रभातका वह सुन्दर दृश्य नृत्य करने कगा। जब मक्ष्य वह रही थी और मुस्कुराते हुए कमल पुष्पोंको मीठी मीठी थपकी दे रही थी। सूर्य उसके सौन्दर्य पर अपना सार्वस्क न्योछावर कर रहा था। उसकी प्रकाशमयी किरणे प्रत्येक अंगका आलिगन कर मनो-मुख होरही थीं, मधुपगण मधुरस पीकर मदोन्मत्त होरहा था, गुन गुन नादसे अपने प्रेमीका गुणगान कर रहा था, और अब यह संध्याका समय कमलोंको उनकी मृत्युका संदेह सुना रहा था।

वे अपना सिर झुकाए हुए सब सुन रहे थे, किरणें उनसे दूर आग रहीं थीं, सूर्यका आर्डिंगन शिथिल हो रहा था। इस विपत्तिके समक और भी उसका साथ छोड़कर न माळूप कहां चले गए थे। कुछ वैचारे जिन्होंने उनके मधुर मधुरसका पान किया था, दृष्टिसे आर्डिंगन किया था वही उसके साथी इस विपत्तिके समयमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कमक अब अपने इस संकुचित और मिलन मुस्तकों संसारके साम्हने नहीं दिखलाना चाहते थे। वे भी घीरे २ अपनी

आंखे मूंद छेना चाहते थे। ओह! अब तो उनका मुंह बिरुकुर बंद न्हों गया ! लेकिन वह पागल अमर अके ! वह भी क्या उसीमें बंद हो गया ! हां हो गया । सोमपभजीने देखा वह मधु—छोलुपी अपर कमकके साथ ही साथ उसमें बंद हो गया। उनका हृदय तिलमिला उठा, वे अवानक बोक्ड उठे-अरे! अब उस मूर्व मधुपका क्या होगा ! क्या रात्रिमर कमल कोप्यमें बंद रहकर वह अपने पार्णोको सुरक्षित रख सकेता ! उन्हें उसकी आसक्तिपर हृद्यमें बढी ग्रहानि हुई । श्रीह ! अगर तुमने क्या कभी यह सोचा है कि प्रभात होनेतक कम द्धारें जीवित रख सकेगा ? तुर्नेंड यह भी माछन था कि तुन्डारी इस अनुरक्तिका अंतिम परिणाम क्या होता ! और मुर्ख मानव ! तू भी न्तो इस मधुर वासना और कमनीय कामनाओंके कलरवमें प्रभावसे · छेकर जीवनके अंतिम सायंकाळ तक अपनेको व्यम्त रखकर का**ळ**--रात्रिके हार्थों सौंर देता है। तूने कभी भी यह सोचा है कि इसका कंतिम परिणाम क्या होगा ? जीवनके इस सौन्दर्यपूर्ण पटका हरूय परिवर्तन कितना भयंकर होगा ? ओह ! मुझे भी तो इस परिवर्तनमेंसे ञ्जरना होगा।

सोमप्रमकी आत्मापर संध्याके इस दृश्यने विचारोंकी विचित्र तरंगें छहरायों । उनका हृदय एकाएक संसारसे विस्क्त होने छगा। श्रीरे धीरे आत्मज्ञानका सुन्दर प्रभात उदित हुआ, उसमें उन्होंने अनंत शक्तिसे आहोकित प्रभाको देखा । वैभवसे उन्हें विशक्ति हो उठी, इन्द्रिय सुखकी इच्छाएं जडने छगीं और वे वैराग्यकी उज्जवछ कीर्तिका वर्शन करने छगे । निमंछ आकाशमें दिशाएं जिसतरह शांत हो आठी हैं उसी तरह विषय विकार और आशा तिमिरसे शुन्य उनके हृद्यमें शुद्धात्माका दिन्य प्रकाश प्रतिभासित होने लगा। वे उठे और अपने सिरसे गज्यका भार उतारनेका प्रयत्न करने लगे।

योग्य युवकको कन्या समर्पित कर पिता चिंतासे मुक्त होजाता है और योग्य पात्रको दान देकर निर्मोही पुरुष आत्म तृप्तिका अनुभव करता है। गुणवान और योग्य वीग्युत्रको राज्य दे सोमप्रभने संमारसे मुक्त होनेका निश्चय कर लिया। प्रजाजन और परिष्पर्योकी विगट समामें युवक जयकुमारका उन्होंने राज्य अधिषेक किया और प्रजाजनको संतुष्ट रखनेकी और उनके रक्षणकी शिक्षा दी। राज्यभार सोंपकर वे तपश्चरणके लिए चले गए।

( ? )

स्माट् भरतको चक पाप्त होनेपर वे अपनी विश्वविजयिनी सैन! संगठित कर भारत विजयके लिए चल दिए। अपने पराक्रमसे उन्होंने मार्गके सभी नरेशोंपर विजय पाप्त की। शक्तिका अभिमान रखनेवाले बड़े र राजा उनकी शरणमें आए। विजयका उंका वजाते हुए उन्होंने गंगानदीको पार कर महा सागरमें प्रवेश किया। वहांके सभी प्रतापी राजाओंको जीतकर वे विजयार्थ पर्वतके उत्तर भारत निवासी राजाओं पर दिश्विजय करनेके लिए चल दिए।

स्त्राट् भरतने कुरुदेशिश्वर महाराजा जयकुमारके अद्वितीय पराक्रमको सुना था, वन्हें अपनी सैनामें सर्वश्रेष्ठ सम्मान पदान किया और अपनी विजय-यात्रामें साथ लिया। विजयार्ध पवतके तटवा छे पश्चिमी संदक्षो जीतकर उन्होंने अब मध्यसंद्र जीतनेके लिए प्रस्थान किया । भीर उस खंडके किलोंपर अपना व्यधिकार जमा लिया। इसी समय म्लेच्छोंके प्रचंड सैन्यदलसे सुसंगठित 'चिलात' और 'आवर्त' नामक बलवान म्लेच्छराजाओंने अपने स्वत्व रक्षणके लिए चक्रवर्तीसे युद्ध करनेका निश्चय किया। असंस्व्य धनुधारी म्लेच्छ योद्धाओंसे रणक्षेत्र व्यक्ष होगया। पूर्ण संगठित शरीरवाले सैनिकोंके साथ दोनों व रोंने सम्रद्ध भरतकी सेनापर भीषणतासे प्रहार किया। भयानक संग्रम्म होने लगा। चक्रवर्तिकी विशाल सेना सुगठित थी। नवीन शस्त्रोंसे वह सुपित्तिव थी। म्लेच्छ राजा उच शस्त्रोंके प्रहारोंको सहन नहीं कर सके अपेर शोध ही पीछे हटन रुगे।

चक्रविकी सेनासे हारे हुए म्लैच्छ राजाओंने विजयकामनाके लिए अपने कुछदेवताओंकी उपासना की । उनकी मिक्तिसे प्रसन्न होकर नागमुख नामक देख प्रगट हुए । उन्होंने अपने दिन्य शालोंसे चक्रविकी सेनापर भयंकर आधात करके उन्हें विकल कर दिखा । घहादु सेनिकोंको पीछे हटने देखकर बीर जयकुमारका तेज उमह उठा और सिंहनाद करते हुए वे उन देखोंसे युद्ध करनेको आगे बढ़े । वीर जयकुमार और नागमुखोंमें संसारको चिक्ति कर देनेवाला संग्राम हुआ । बेकार न जानेवाले तेज वाणोंका नागमुखोंने जयपर प्रहार किया लेकिन जिस्तरह आधीका वेग हिमालयको हिलानेमें असमर्थ होता है उसी तरह उनके सभी इस्त्र बेकार हुए । अब वीर व्यकुमारने अपनी निशानेवाजीका परिचय देना प्रारंभ किया। अपने तीक्ष्ण वाणोंको चळाकर टन्होंने नागमुखोंको व्याकुल कर दिया। न कटनेवाले वाणोंको चळाकर टन्होंने नागमुखोंको व्याकुल कर दिया। न कटनेवाले वाणोंको चळाकर टन्होंने नागमुखोंको व्याकुल कर दिया। न

हुए वह जयकुमार सचमुच ही बरसातके मेघ मंडळकी तरह माछम पहता था। कान तक खींचकर घनुषपर संघान कर छोड़े गए। तीक्ष्ण बाण बिजलीकी तरह चमक कर युद्धके मैदानमें छिपे हुए नागमुखोंके शरीरोंको प्रकाशित करने रुगे। नागमुख उनके तीक्ष्ण बाणोंके प्रहारको न स्ह सके और पराजित होकर भागने रुगे। विजय श्री जयकुमारके हाथ रुगी। विजयसे सजे हुए वीर जयकुमारके चमकते हुए अंगोंका कीर्तिकामिनीने प्रसन्न होकर स्पर्श किया। देवबालाएं यशोगान करने कर्गी और आकाशसे विकसित पुष्पोंकी वर्षा होने रुगी।

जय-रुक्ष्मीसे सुरुज्जित, विजयका उच्च नाद करते हुए जयकुमारका चक्कवर्तिने प्रसन्न हृदयसे अभिवादन किया, उसके प्रवरू पराक्रमकी प्रशंसाकी और इस अभूतपूर्व विजयके उपरक्षमें प्रसन्न होकर उन्हें 'प्रधान वीर' का पढ प्रदान किया । वे मेघेश्वरके सम्मान पूर्ण पदसे सुशोभित किए गए ।

नागमुर्खोंके हारे जानेपर सभी म्लेच्छ राजाओंने चक्रवर्तिका शासन स्वीकार किया, विजय समाप्त कर व अपनी राजधानीको छौट आए ।

( 3 )

मुलोबनाका सौन्दर्य अनुपम था। प्रकृतिने इसे सजानेमें अपनी अद्भुत-कठाका परिचय दिया था। अधिख्छी के सिनोकी मुसकान, कोकिछका मधुर स्वर और वसंतकी विकसित को भा उसे मिछी थी। विद्या और कठाओं का दरदान उसे प्राप्त था। ने महा जी विनयने उसका आश्रय छिया था। बनारसके राजा अकंपनकी वह बिदुषी कन्या

न्थी । बनारसकी पूजाके लिए बहु एक दिव्य ज्योति थी । यौबन उसके शरीरमें प्रतिदिन एक नई चमक और मुन्दरता करने छगा था। उसे देखकर अकंपनके हृदयमें उसके योग्य संबंधकी चिंता बढने हगी। प्रत्येक पिता अपनी कत्याके मधुर जीवनकी करूरना करता है। वह उसके हिए कुबेर जैमा बैभवशाली और इन्द्र जैसा प्रतापी वर चाहता है। इसी इच्छाको लेकर एक दिन उन्होंने अपने सुयोग्य मंत्रियोंसे परामशे किया। मंत्रियोंने अनेक राजकुमारों का परिचय दिया जो रूप. गुण और विद्या कछामें निपुण ये किन्तु अकंपनजीके हृद्य पर किसीकी छाप नहीं पही। अंतमें उन्होंने अपने प्रधानमंत्रीसे सकादकी। प्रधानमंत्रीने कहा-महाराज ! सुलोचना साधारण कन्या नहीं है, वह बहुत ही विचारशील और लजानिपूण है, उसके लिए स्वयंवरकी योजना ठीक होगी । सभी नगरोंके राजकुमारोंको स्वयंवरमें निमंत्रिक कियाजा के और कन्या जिसको स्वीकार करले उसीके साथ उसका संबंध किया जावे । वह अपने योग्य वरको स्वयं चुन सकती हैं, इसिक्टिए उसे स्वतंत्रता पूर्वक वर चुननेका अधिकार दिया जाए । प्रधानमंत्रीकी नाय महाराजको ठीक माछम हुई। उन्होंने स्वयंवर रचनेकी आजा दी। राजार्थोंको निमंत्रण भेजे गए, स्वयंवर मण्डप सजाया गया। राज-कुमार्रोका आना पारम्भ हुआ, उनके ठहरने तथा भोजन आविका रुचित प्रबन्ध किया गया।

राजकुमारोंके मुकुट और अर्छकारोंकी चमकसे स्वयंवर मंहप चमकन छगा। कमनीय कुमुनोंके गुच्छोंसे सजी हुई नवीन छतिका बायुके मंद झोरोंसे अपनी सुरमि विखेरती हुई मानवींका मन मुख करती है । हरित अंकुरोंसे प्रसक्तित वर्षा ऋतु नेत्रोंको तृप्त करती है । मेदिबी श्रिक्षि पर पड़ो हुई पूर्णेन्द्रकी घवल रिश्मएं हृदयको श्रीतल करती हैं और कुशक कलाकारके हाथोंसे गृश्थी हुई रबमाला हृदयको सुशोभित करती है । दिव्य, व्ल भूषित अलंकारोंसे विष्टित कर पल्लवमें पारिजात कुपुर्मोको माला लिए हुए स्वयंवर मंडपमें हंस गतिसे जाती हुई विश्व-सौन्दर्यको लक्कित करती सुलोचनाको राजकुमारोंने देखा । उसे देखकर उनके नेत्र उसकी ओर खिच गए । सूर्यकी सुनहरी किरामों पर कंज पुर्धोका मधु मुख जिस तरह आकर्षित हो जाता है, इन्द्रुक्त नवीन प्रभापर चालक जैसे चित्रित होजाता है उसी तरह स्वयंवर मंहपमें कीड़ा करती सुलोचना हंसिनी पर राजकुमारोंका मब आकर्षित हो गया । परयेक राजकुमारके हृदयमें आशा और निराज्ञाका द्वन्द युद्ध हो रहा था। वे उसके कमनीय करों द्वारा अपने हृदय पर पड़ी हुई वरमाला केखिको उरस्वक होरहे थे ।

करवलिकाकी तरह सुकीमल सुलीचमा, रूप सीन्दर्यके मदसे मदोन्मच राजकुमार वृक्षोंको लांघती हुई अध्यकुमार करपतरुके साम्हने जाकर रुक गई। उसका हृदय बहुकने लगा, पैर आगे नहीं बढ़ सके, उसने अपने दोनों करपल्लगोंको ऊंचे उठाया, और विजय सूचक तोरण बांघ कर वरमाला जवकुमारके गलेमें डाल दी। अपना हृदय समपण कर वह कुछ समयतक उनके सामने हुई और लज्जाके आवेशमें चित्र-लिखितसा खड़ी रहीं। उसने अपने हृदयसे उनेई अपना पति स्वीकार किया। विजयी जयकुमारका हृदय विजयोलाससे फ्ल उठा, उसने अपने को बढ़ा भाग्यशाली समझा। (8)

स्वयंवर मंडपमें सम्राट भरतके उपेष्ठ पुत्र वुशराज अककीर्ति भी बैठे थे उन्हें विश्वास था कि सुन्दरी सलोचन पुने ही स्वीकार करेगी। मेरे अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके गर्छमें वरमाला पह सकेगी, ऐमा वे सोच रहे थे, किन्तु अपनी आशाके मतिकृत् जयकुमारके गलेमें वरमाला पहती देख उनका हृदय रुउना ओर कोषसे जह उठा, अपमानकी ज्वाला उनके सारे शरीरमें ध्रधक उठी। कुचले गए सर्पके फणकी तग्ह उनके नेत्र क्तक पर्य होगये। नीतिका अंकुश न माननेवाले मदोन्मच हाथीकी तस्ह वे उच्छेखल हो उठे। विवेक ब्लें सारवना न दे सका और वे जयकुमार जैसे वीर सिंहसे भिड़नेको तैयार होगये। उन्होंने अपने सेनापतिको सेन्य सजानेका हुकम दिया । अपमानित नरेश अर्ककीर्तिके साभी बने और सभीने जय-कुमार पर एकत्रित होकर इल्ला करनेका निश्चय क्रिया । कुछ नीतिज्ञ नरेशोंने उन्डें रोकनेका प्रयत्न किया, मंत्रियोंचे भी समझ या, किन्तु इन सन नार्तोका उसके घषकते कोचारित कुंडमें आहुति जैसा प्रभाव पहा, वह अपने आपेको भुरू गया और जयकुनार पर निंदा और कुत्सित वचर्नोकी कीचह फेंकने लगा।

जयकुमार वीर था, नीतिज्ञ था, वह इस खन्याय युद्धको आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। चक्रवर्ति पुत्रके लिए उसके हृदयमें स्नेह था, वह फूलनेवाली स्नेह बलरीको तोड़ना नहीं चाहता था, किन्तुः अपना अपमान भी उसे अस्बा था। उसने स्नेह भरे शब्दोंसे अर्क-कीर्तिको समझानेका प्रवत्न किया। वह बोले—युद्धाब मेरी इस विजयसे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था। छेकिन में देखता हूं कि तुम इससे क्षुठ्य हो उठे हो—चक्रवर्ति पुत्रके लिए यह शोमापद नहीं। में जानता हूं तुम वीर हो, छेकिन वीरताका इस प्रकार दुरुपयोग करना, होनेवाले भावी भारत—सम्राट्के लिए अनुचित है। वीरता अन्याय प्रतिकारके लिए होना चाहिए, दुष्ट दलनके लिए ही उसका प्रयोग उचित होगा। इसके विरुद्ध एक अन्याय युद्धमें उसका उपयोग होता देख कर मेरा हृदय दुखित होरहा है। वीर कुमार! तुम्हें शांत होना चाहिए और मेरी इस विजयमें सम्मिलित होकर अपने स्नेहका परिचय देना चाहिए।

अर्ककीर्ति मानो इन शब्दोंको सुननेके लिए तैयार न या, बोला-जयकुमार! गलेमें पहे हुए फूर्लोंको देखकर तुम विजयसे पागळ हो गए हो, इसलिए ही तुम्हें मेगा अपमान नहीं खलता। राजाओंकी विराट् सभामें चक्रवर्ति पुत्रके गौरवकी अवहेळना करना तुम्हारे जैसे पागलोंका ही काम है, मैं यह तुम्हारा पागळपन अभी ठीक करूंगा। तुम्हें अभी माल्यम हो जायगा कि वीर पुरुष अपने अन्यायका बदला किस तरह लेते हैं। यदि तुम्हें अपने पाण प्रिय हैं, तो अब भी समय है तुम इस कुमारीको सादर मेरे चरणोंमें अपण कर दो। तुम जानते हो कि श्रेष्ठ वस्तु महान् पुरुषोंको ही शोभा देती है, श्रुद्ध व्यक्तियोंके लिये नहीं ! इसिक्टए मैं तुम्हें एकवार और समय देता हूं, तुम खूब सोच लो। यदि तुम्हें अपना जीवन और भारतके भावी सम्राट्का सम्मान पिय है तो सुलोचना देकर मेरे प्रेम-भाजन बनो।

जयकुमारका इदय इन शब्दोंसे उत्तेजित नहीं हुआ। उसने

एक बार और अपनी सहद्वयताका प्रयोग करना चाहा । वह बोका-कन्या अपना हृदय एक बार ही समर्पण करती है और जिसे समर्पण करती है वही उसके लिए महान् होता है। महानता और तुच्छताका नाप उसका परीक्षण है। अपने मुंहसे महान् बनना शोभापद नहीं। कुमारीने मुझे बरण किया है, वह हृदयसे अब मेरी पत्नो बन चुकी है किसीकी पत्नीके पति दुर्भावनाएं लाना नी बताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। चकवर्ति पुत्रके मुंहमें इस तरहकी अनर्गे व गतें सुननेकी मुझे आशा नहीं थी। तुम्हें जानना चाहिए कि वीर पुरुष महिकाओं की सम्मान रक्षा अपने प्राण देकर करते हैं। यदि तम नहीं मानते तम्हारी दुर्बुद्धि यदि तुम्हें अन्यायके लिए प्रोत्साहित करती है तो मुझे तुम्हारे **भविवेकको दंड देनेके** लिए युद्धक्षेत्रमें उत्तरना होगा । मैं तुमसे हरता नहीं हूं, जयकुपार अन्याय और युद्धसे कभी नहीं हरता । यदि तुम्हारी इच्छा युद्धका तमाशा देखनेकी ही है तो मैं वह भी तुम्हें दिखला दंगा।

कुपित अर्ककीर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढा। वह बोला— युद्ध तो तुम्हारे शिरपर खड़ा हुआ है, तुम उसे बातोंसे टालनेका प्रयत्न क्यों करना चाहते हो ! यदि तुम्हें मृत्युका भय है तो शीव्र ही मुझे मुलोचना समर्पित करदो, नहीं तो तुम्हें मृत्युकी गोदमें सुला-कर मैं इसका उपभोग करूंगा।

शांत ज्वालाको प्रलयने उभाइ। । जयकुमारके हृदयका वीरभाव जब सोता नहीं रह सका । वह बहादुर, अककीर्ति और उसके उभाहे सैकड़ों राजकुमारोंके साम्हने कुलित केशरी, सिंहकी तरह बढ़ चला । अर्क पनकी सेनाने उसका साथ दिया। अर्क की तिंका विशास सैन्य और राजाओं के समूहने एक तित हो कर उसे घेर स्थिय। ती क्ष्ण बाणों की वर्षा होने खगी और मानव जी बनके साथ मृत्युका खेख होने खगा। अर्क की किंकी संगठित विशास सेना के साम्हने जयकुगा-रका सैन्यवस गी छे हरने स्था। जयको यह सहन नहीं हुआ। वीरताकी घारा बहाते हुए उसने अपने सैनिकों को ती न आक्रमण के स्थिए उत्ते जित किया और सन्नुके दसको चीरता हुआ वह अर्क की तिंके निकट पहुंचा। उसने अर्क को तिंको संबोधित करते हुए कहा—इन बेबारे गरी व सैनिकों का वध करने से क्या साम १ परीक्षण तो हमारे और तुम्हारे बक्का है, आओ हम और तुम युद्ध करके शक्तिका निर्णय करें।

जयकुमारके क्रब्द पूर्ण होनेके साथ ही उसपर एक तीक्ष्म बाणका बार हुआ लेकिन उस तीरको अपने पास आनेके पहिले ही उसने काट डाला तब तो अर्ककीर्तिने उसपर और भी अनेक अचूक शिक्षोंका प्रयोग किया परन्तु युद्ध—कुशल जयने उन सभी शिक्षोंको बेकार कर दिया आर बड़ी कुशलतासे शस्त्र प्रदार करके उसे नंचे गिराकर हट बंबवमें कस लिया।

अर्ककीर्तिक पराजित होते ही सभी राजकुमारोंने हथियार हाल दिए। विजयने जयकुमारका वरण किया किःतु अर्ककीर्तिक प्रति उसके हृदयमें कोई प्रतिहिंसा अथवा विरोध नहीं था। वह तो अन्यायका बदला देना चाहता था इसलिए उन्हें टसी समय बंधन मुक्त कर दिया। अर्ककीर्तिका मुंह इस अपमारसे ऊंचे नहीं टठ सका। वीर जयकुमारकी इस विजयसे अर्कपन बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होंने विजय और विवाहके उपलक्षमें एक विज्ञाल उत्सवकी योजना की । युद्धस्थल विवाहोत्सवके रूपमें बदल गया। अर्ककीर्ति और अन्य राजाओंन इस महोत्सवमें सम्मिलित होकर पिछले विरोधको प्रेममें बदल दिया। नृत्य, गान और आनंदका मधुं मिलन हुआ और जयकुमारके गलेमें इालो वरमालाका फल छुलोचनान विवाहके रूपमें पाया।

(4)

मुलोचना जैसी मुन्दरी और मुझीला पत्नी पाकर जयकुमारका जीवन स्वर्गीय बन गया था। मुलोचनाके लिए उनके हृदयमें नि: छक स्नेह था। वह नारी जातिका सम्मान करना जानता था। उसका स्नेह उस अञ्चय झरनेकी तरह था जो कभी मृत्वता नहीं है। दोनों ही एक दूसरे पर हृदय न्योछावर करते थे और मानवीय कर्त्तव्योंका पालन करते थे। गृहस्य जीवनके कर्त्तव्योंको वह मुरु जाना नहीं चाहते थे। जनताकी सेवा, दया, सद्दानुमृति और उपकारकी भावना-असि उनका मन भरा हुआ था, धर्मपर उनकी अट्टर श्रद्धा थी। देव और गुरुभ क्तिने थे। उनका जीवन एक आद्य जीवन था।

जयकुनारको जो कुछ भी वैभव प्राप्त था उससे वह सुखी थे। वे अपने जीवनको संयमी और घार्मिक बनाना चाहते थे। मन कहीं संयमकी सीना उहंघन न कर जाए इसके लिए उन्होंने आजीवन एकपनी बत लिया था। वीर, साहसी और सुन्दर होनेके कारण चह अनेक सुन्दरियोंके प्रिय थे। लेकिन सुन्दरताके इस आलोक में ढनके नेत्र मुलोचनाकी दिन्य भाभा पर ही अनुरंजित रहते थे। बासनाओंके वीहड़ जंगलमें वे उसकी कमनीय कांतिको नहीं भूलते थे।

देवराज इन्द्रकी सभामें एक विवाद उपस्थित था, वे कहते थे, पूर्ण ब्रह्मचारीकी तरह एक—पत्नीव्रतीका भी महत्व कम नहीं है। गृहस्थ जीवनमें सुन्दरी महिलाओं के संपर्कमें रहते हुए, प्रभुता और वैभव होने पर भी अपने आपपर काबू रखना भी महान् ब्रह्मचर्य है। अखंड ब्रह्मचारी अपनी वासनाएं विजित करनेके लिए कहीं समर्थ है जब कि एकवार अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देनेवाले व्यक्तिको अपने लिए अधिक समर्थ बनानेका प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है और उसकी सफलता एक महान सफलता कही जासकती है!

देवगण इसमें सहमत नहीं थे। वह कहते थे कि जिम पुरुषने एकवार स्त्री संसर्ग कर लिया हो वह अपने आपको काचूमें नहीं रख सकता। किसी सीमामें बद्ध रह सकना उसके लिए संभव ही नहीं। वासनाकी आगमें एकवार ईंघन पढ़ जुकनेपर उसकी लप्टें किर ईंघनको स्त्रूना चाहती हैं। इस दृष्टिमे एकपरनीत्रत कहीं ब्रह्मचर्यसे अधिक मूल्यवान पढ़ जाता है लेकिन उसका होना कष्टसाध्य है। इतना त्याग मनुष्य कर सकता है लेकिन कोई उदाहरण नहीं दे सकता। दलित व्यक्तिको पददलित करनेमें कुछ अधिक साधनोंकी आवश्यकता नहीं होती। गतिशील वासनाकी दिशाको अन्य दिशाकी और लेकान कोई कठिन नहीं। भक्तभोगी व्यक्तिकी वासना शिष्ठ



मुळोचना स्वयंवर व मेघेश्वर जयकुमार।

ही उत्तेजित होसकती है और किसी समय भी वह पत्नीव्रतको भंग कर सकता है, उसके ब्रह्मचयेकी कोई गारन्टो नहीं हो सकती। एकवार फिनलनेवाला दूमरीवार भी फिनल सकता है।

देवराजको यह विचार ५संद था पान्तु व इसके अंततक पहुं-चना चाहते थे , वे भागे बोले-एक उपमोगका आनंद लेनंबाले व्यक्तिके लिए अपनी इच्छाओं का सीमित रख सकना कठिन अवस्य है छेकिन वह उन्हें सीमित रख सकता है। उसे इसके लिए अधिक आत्मबरुवाला और मजबूत हृद्य बनना होगा । एक पत्नीवनके मह-स्वको कायम रखनंके जिए उसे एक निश्चित रुक्ष्य बनाना होगा और उसी रुक्ष्यपर अपने विकार और वासनाओंको छेजाना होगा। विषयकी खोर जाता हुआ मन और इन्द्रियां एक केन्द्र परहका भी उसीके चारों ओर घूमती अवस्य हैं हे किन घूमकर भी अपने केन्द्रपर ही स्थिर होती हैं। कुतुमनुमाकी सूईको चारों ओ। घुमा देनेपर भी भी वह अपनी एक निश्चित दिशापर ही ठइरती है। माठाकी जाप करनेवाले साधककी उंगलिए सभी दानोंपर जाती हुई अन्तमें सुमेरु पर ही स्थिर होती है, कहीं भी उहने रह भी पतंगकी सत्ता डोरबालेके हाधर्में ही स्टर्ता है, तसी तरह टह प्रणवाले संयमी मनुष्यका मन पक पत्नीके वंबनका तोहका करीं नहीं जाना ।

वना अदरी बाका प्रताम बाजि थे वे इम बातके इच्छुर, में जि पश्चीप कर्ने स्मानी काई जीवित मिशाल मिले। वे इम्द्रदेवसे बोले-साप अपने सिद्धांत प्रतिपादनके लिए कोई प्रमाण दे सकेंगे ? क्या आपकी दृष्टिमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कसीटीप। खग उतर सके ! इम केवल विवादसे तुष्टि नहीं चाइते, हमें तो आदर्श देखना है। यदि आप कोई आदर्श रख सकते हैं तो टसे रखकर इस विवा-दको समाप्त की जिये नहीं तो यह विवाद तो खड़ा ही रहेगा।

इन्द्रदेवनं कहा—आपको प्रमाण मिलेगा और वह भी इसी समय। मैं विना प्रमाणके कोई बात नहीं करता। रविवन! तुम इसी समय भारतके हम्निनापुर नगरको जाओ. उमके नवयुवक शासकका नाम जयकुपार है। वह सुन्दर और आकर्षक भी है। उसने आजीवन एक—प्रजीवन पालनकी प्रतिज्ञा ली है। मानव तो ठीक हैं लेकिन मैं समझता हूं तुम देवना भी उसे वनसे चलिन नहीं कर सकते। मैं अपने प्रमाणको मत्य माबित करनेके लिए तुम्हें वहां जानेकी आजा देता हूं, तुम जाकर उमकी परीक्षा लो।

रिवत्रतके हृदयमें एक गुदगुदी पैदा हुई। वह ऐना सुयोग तो चाहता ही था—परीक्षणमें बहुत कुशल भी था। इन्द्रकी आज्ञा पाते ही वह शीन्न ही हिस्तनापुरकी ओर चल दिया।

जयकुमार उस समय अपनो पत्नीके साथ एक वनमें की हा कर रहे थे। उसने विद्यावलसे सुलोचनाको कुछ समयके लिए कहीं गायब कर दिया फिर उसने एक सुन्दरी सुरवालाका रूप घारण किया। अपनी प्रभासे जंगलको प्रकाशित करती हुई वह देव-वाला अवानक ही जयकुमारके साम्हने पहुंची और भयभ'त स्वरसे बोली—देव! अरह मेरी रक्षा की जिए, मैं सताई हुई एक वाला हूं, आर मुझे विरत्तिसे ववाहए।

जयकुमार उसके भयको दूर काते हुए बोले-बहिन! ब्रोलो जुम पर किस बिरित्तिने भाकमण किया है, मैं तुम्हें उससे छुटानेका बचन देता हूं। देवबाला बोली-देव ! मैं राजा देवसेनकी कन्या हूं। आज सबेरे ही मैं अपने पिताके माथ वायुयान पर निकली थी, निकटके उस विशाल वनमें मेरा वायुयान अटक गया, मेरे पिताजी मरणोन्मुख हैं। मैं किसी तरह बचकर आपके पास आई हूं, आप मेरी अवस्य ही सहायता की जिए।

जयकुमारने कहा-बिहन, किसी भी प्राणीकी सेवा करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, मुझे प्रसन्नता होगी यदि में तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकृंगा ।

देवबाला बोली—देव ! तब आप शीघ्र चलिए । शीघ्र सहायता च मिलनेपर कहीं मेर पिनाजीके प्राण संकटमें न पढ़ जांय । बालाकी साल बार्तोमें वह आगए और उसके साथ चल दिए । कुछ दूर बनमें उन्होंने प्रवेश किया ही था कि वह सुंदरी बढ़े आहत स्वरमें बोली— चोड प्रभो ! मुझे बच इए ।

तुमें क्या हुआ ? यहां कौन है ? जिससे तुम डा गही हों। जयकुमारने कहा । ब छा जयकुमारका स्पर्श करती हुई वोली—देखिए वह अपने धनुषबाणको ताने हुए मेरी ओर भयानक हि एसे देख रहा है।

बहिन ! मुझे तो यहां कोई नहीं दिखता, तुन व्यर्थ ही संदेह करके डर रही हों । जयकुमारने सास्तासे उत्तर दिया ।

भाला अत्यंत निकट होका बोली-ओह! आप उसे नहीं देख याते! वह निर्देय मदन है! आपके साथ मुझे इस एकान्तमें देखकर ही तो वह रुष्ट हुआ। है मैं अब आपकी शरण हूं, आप मेरी स्झा की ज़िए। जयकुमारने कुछ रुष्ट होते हुए कहा—बहिन ! तुम यह क्या कहती हों ? तुम मुझे अपने पिताजीकी रक्षाके लिए यहां लाई थीं बतलाओं ! तुम्हार पिताजी कहां हैं ? मैं उनकी क्या सहायता करना चहता हूं।

ब ला बोली—देव ! पिताकी रक्षा तो हो चुकी, अब मैं अपनी रक्षा आपसे चाहती हूं। आपको देखकर मेग मन विकल होरहा है, बेदनासे मेरा सारा शरीर जला जारहा है। आप मुझरर अपने शीतल स्नेहरसकी वर्षा की जिए और मुझे अपने हृदयमें स्थानदेकर तृप्त की जिए।

जयकुमार धेर्यक साथ बोला-बहिन ! अपनं मनके विकारकोः इस तरह प्रकट करना भारतीय ललनाओं के लिए शोभा नहीं देता। आरतीय बहिनें कभी भी किसी अन्य पुरुषके प्रेमकी निक्षा इम तरह नहीं मांगती, तुम्हें अपनं हृद्यकी षिवत्रता इस तरह खोना नहीं चाहिए। बहिन ! अपनं विवेकको जागृत करो और अपनंकोः मिलनताकी की चड़में सान कर अपवित्र मत बनाओ। में विवाहित हूं। अपनी पत्नीके अतिरिक्त सभी महिलाओं से मेरा पवित्र माता और बहिनका नाता है तुम मुझं क्षमा करो और अन्य सेवा और सहायताके लिए आज्ञा दो।

बाला और भा लाधक मनेह ज गुन कानी हुई बोली-देव ! काप ठीक कहते हैं। लेकिन मेग मन तो भेग कान्में नहीं है, में क्या करूं ! उसपर तो मदनदेवका अधिकार हो खुका है, वह मुझे जो आज़ा देगा वह मानना ही होगी । मनमोहन ! मेंग हृदय तो आपके रूप और सौन्दर्यका दास बन खुका है वह दरवस विक खुका है। आपके इस नवयौतन पर। मैं कुमारी हूं राज कन्या हूं, सौभाग्यसे सौन्दर्थ भी भुझे प्रस है। यह एकान्तका सुयोग भी है, इस सुन्दर एकान्तमें नक् प्रथनी पाकर आपको कृतार्थ होना चाहिए और इस स्वर्ण योगको सफल बनाकर स्वर्गीय सुखका उपभोग करना चाहिए। पुण्यका फक बारवार नहीं मिछना।

जयकुमारका हृद्य उसकी निर्रुज बातें सुनकर कांप उठा, उसे रुमि में भी ऐसी बातें धुननेकी आशा नहीं थी लेकिन उसका हृदय चिलित नहीं हुआ । वह दृद्धाके स्वरमें बोला-बिहन ! मुझसे तुम्हें ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए । तुमने अपने हृदयकी कालिमाका मुझपर व्यर्थ ही प्रयोग किया । आर्थपुरुषके लिए इसतरह प्रलोभनमें फंमा छेनेकी बात साचना छलना मात्र है। बहिन! तुम मेरी बहिन ्हो । बहिनकी पवित्र वाणी इसतरह विषमय दन गई है इससे अभिक दुःखकी बात मेरे लिए और क्या होगी ! मैं चाहता हूं मेरी बहिन, बहिनके स्थानश ही रहे । यदि मेरे आतुभावमें शक्ति है तो न्बह बहिनको बळ देगा ताकि वह अपनेको पवित्र बना सके । इससे अधिक सेवा मेरी और क्या हो सकेगी कि मैं अपनी बहिनकी कालियाको घो सकूंगा । बहिन ! माई बहिनके मनको एकांत और सुन्दरता क्या ! संशारकी सारी शक्ति भी चिलत नहीं कर सकती । द्भुप बढ़वान बनो, हृदयकी निर्वेठता निकाठ दो, निर्भेयता और विवेकको अपना साथी बनाओ, फिर मदन तुम्हारा बाळ भी बांका नहीं कर सकेगा । तुम अब सावधान बनो और अपने अन्दरके नारी लोजको देखा । छना ! वह तुमसे क्या कह रहा है ! वह यही कहता है कि पवित्रता ही नारी जीवन है और शील ही नारी—मर्यादा है, तुम उसे संभालो।

पवित्रताके साम्हने देवताका छळ-छझ नहीं टिक सका । उसे पराजित होकर पकट होना पड़ा । रिवेत्रतने अपना मायावेश बदळा । देवबाळाका चोळा उतारकर वह अपने असली रूपमें आया और इन्द्र सभाका सारा हाळ सुनाकर जयकुमारसे बोळा—जयकुमार! वास्तवमें आप जयकुमार ही हैं। आप एक—परनीत्रतके आदर्श हैं। आप जेसे त्रती पुरुषोंके बळपर ही देव सभामें इन्द्र इस त्रतपर निर्भय बोळ रहे थे। आजीवन बाळ ब्रह्मचारी महान हैं किन्तु आप जैसे एक—पत्नीत्रतधारी भी महानतासे कम नहीं हैं। में आपकी हड़ताकी प्रशंसा करता हूं और निःसंकोच रूपसे कहता हूं कि भारतको आप जैसे एक व्यक्तियोंपर अभिमान होना चाहिए। संसार आपसे हड़ताका पाठ सीखे और प्रत्येक भारतीय आपके आदर्शको प्रहण करे।

रिवत्रतने इन्द्रसभामें जाकर अपने परीक्षणकी रिपोर्ट देवगणके साम्डने प्रस्तुत की, देवताओंने इन्द्रके दृष्टिकोणको समझा और उनकी विचारघाराको स्वीकार किया।

जयकुमारने एकप्रज्ञात्रतका निर्वाह करते हुए सेवा और परोपकारमें जीवनके क्षणोंको न्यतीत किया। प्रजापर उनके संयमी जीवन, न्याय-प्रियता और वीरताका एकांत प्रभाव पड़ा था।

एक दिन उनके हृदयमें लोककल्याणकी भावना जागृत हुई। के शाउय बंधनमें नहीं रह सके। वे तपस्वी बने, आत्मकल्याणके पथपर बहे और धर्मके एक महा स्तंभ बने।

(3)

## चक्रवार्ति भरत ।

## (भारतके आदि चक्रवर्ति-सम्राट्।)

( ? )

मंपारसे विरक्त होने पर ऋपभदेवजीनं अयोध्याका राज्य-सिंहासन युवराज भरतको समर्थित किया था। भरतजी भारतवर्षके सबसे पहले प्रतापी सम्र ट् थे। जिपके पबल प्रतापके अगं मानवोंके मस्तक भक्तिसे झुक जाते, ऐसे दिव्य ग्लोंसे चमकनेवाले राज्यमुकुटको उन्होंने अपने सिग्पर रक्ला था। वे भारतविषके भाग्य विधाता थे। उन्होंने संपूर्ण भारत विजय कर अपने अखंड शासनको स्थापित किया था, अपने नामसे भारतको प्रसिद्ध किया था।

राज्य सिंहासनपर बैठते ही उन्होंने अपनी महान सामध्ये और क्शाक्रमसे बड़े २ शजाओं के मस्तकको छुका दिया था।

प्रश्वित समय, सम्राट् भरत अनेक नरशों से शोभित सिंडामन पर बंडे थे। सामंत्राण शस्त्रों से विभूषित नियमित रूपसे खड़े थे। भरतकी वह सभा इन्द्र सभाके सौन्दर्यको पराजित कर रही थी। इसी समय प्रधान सेनापितने राज्य सभामें प्रवेश किया। उसका हृद्य हर्षसे भर रहा था। अपने मस्तकको सुकाकर वह बड़ी नम्रतासे बोळा—अपने सुजवलसे नरशोंका मानमर्दन करनेवाले सम्राट्! आज आप पर देवताओंने क्या की है. सौभारत आपके चरणोंपर लोटनेको आया है। आज आपकी आयुषशाला प्रकाशसे जगमगा रही है, जिसके तेजके आगे शुप्वीरोंके नेत्र झरक जाते हैं, सूर्यका प्रकाश भी मंदसा पढ़ जाता है और कायरोंके हृद्य भयसे कातर होजाते हैं। वही अद्भुत चकरत आपकी आयुषशालाको सुशोभित कर रहा है आप चलकर उसे प्रहण की जिए।

भरतनरेशने हर्षसे यह समाचार मुना, वे आयुधशास्ता जानेके लिए तैयार होरहे थे इसी समय एक ओरसे मंगरुगान करती हुई महरूकी परिचारिकाओंने प्रवेश किया, वे स्म्राट्का मुयश गान करती हुई बोली—राजराज्येश्वर! आज हम बड़ी असम्रतासे आपको यह संदेश मुना रही हैं, आज हमारा हृदय हर्षसे परिपूर्ण होरहा है, मुनिए जो प्रवक्त पुण्यका प्रतिफक्त है जिसे देखकर हर्षका समुद्र उमड़ने कगता है और जो कुरूकी शोभा है ऐसे आनन्द बढ़ानेवाले युवराजने आपके राज्यमहरूको प्रकाशित किया है आप चरूकर उसे देखिए अपने नेत्रोंको तृप्त की जिए और हमारी वधाई स्वीकार की जिए। समयकी गति विचित्र है। जब किसीका सौमाभ्य उदित होता

है तन उसके चारों ओर हर्षका माम्राज्य विखर जाता है। सफळता छोर यश उसके चरणोंपर अपने आप छोटने छगता है। अपन भरतका मौमान्य सूर्य मध्य ह पर था, यमयने उन्हें चारों ओरसे हर्ष ही हर्ष पदान किया था। दोनों शुभ संवाद उनके हृदयको हर्षसे भर रहे थे इसी समय सभी ऋतुओं के फल फूर्जोंकी डाली सजाए हुए और अनमयमें ही बसंतकी सूचना देनवाले वनमालीने राज्य सभामें पवंश किया। पृथ्वीतक मस्तकको झुकाकर उमने सम्राटको प्रणाम किया फिर सुगंधिसे भरे पुष्प और फूर्जीको उन्हें मेंट दिया।

आजके पुष्पमें कुछ अनूटी ही ध्रगंधि थी । उनकी शोभा भी विचित्र थी । भगतजीन इस चमत्कारको देखा, वे बोले-शुमे ! आज मैं इन फल फ्रोंके रूप और गंधमें कैसा परिवर्तन देख रहा हूं? क्या मेरे नेत्र मुझे घोखा देरहे हैं ? बोलो इसका क्या कारण है ?

वनमाली बोळा—नाथ! में उपवनमें घूम रहा था, सारे उपवनकों मेंने आज एक नई शोभामे ही सजा देखा। मेंने देखा जिस आश्रकी डालियें शुष्क हो रही थीं वे नवीन मंजरियोंसे मजकर झुक गई हैं, मधुपोंका गान होरहा है और सभी ऋतुओं के फळ फूओंसे बनश्री बसंतकी शोभा प्रदर्शित कर रही है। जब में और आगे बनमें पहुंचा तो देखा कि मृगका बचा। सिंह शावकके साथ खेळ रहा है और शांतिका साम्राज्य सारे जंगळमें फैळा हुआ है। में यह सब देख ही रहा वा कि इसी समय मुझे आकाशसे कुछ विमान आते दिखळाई दिए मैंने। आगे बढकर सुना कुछ मधुर-कंठ भगवान ऋषभदेवका जयगान कर रहे हैं, इस ध्वनिमें मुझे स्पष्ट सुनाई पढ़ा, के ई कहता था आगे

बढ़ो मुझे भी भगवान ऋषभके दर्शन करनेदो । मैं यह कुछ नहीं समझ सकता और आपकी सेवामें यह समाचार सुनाने आया हूं।

भरतजीने वनमालीसे सब कुछ सुना। वे समझ गए कि आज योगेश्वर ऋषभदेवको कैवल्य प्राप्त हुआ है। वे अपनी सुधि बुधि भूल गए। भक्तिसे नम्र होकर वे सिंडासनसे नीचे उत्तरे और विनतः मस्तक होकर वहींसे परोक्ष नमस्कार किया। फिर यह शुभ संवाद कानेवाले वनमालीको बहुमूल्य वस्त्राभूषण दान दिए और राव कार्मोको भूछ कर वे कैवल्य उत्सवमें नानेकी तैयारी करने लगे। उनका हृदय धर्मप्रेमसे पृरित था। सांमारिक कार्योकी अपेक्षा उन्हें अध्यात्मसे अधिक प्रेम था यही कारण था कि उन्होंने चक्र प्राप्ति और पुत्रोत्सवकी अपेक्षा कैवल्य महोत्सवको अधिक महत्व दिया। उन्होंने नगरमें घेषणा करादी कि आज भगवान ऋषभदेवका कैवल्य कल्याणक मनाया जायगा, प्रत्येक नरनारीको इस टत्सवमें सम्मिलित होना चाहिए और रात्रिको दीपक जलाना चाहिए।

घोषणा सुनते ही संपूर्ण जनता थोड़े समयमें ही एकत्रित हो गई और चक्रवर्ति भरतके साथ केवल महोत्सव मनानेको चल दी। उनके जानेके पहले ही मानव और देवताओंका समूह वहां एकत्रित हो चुका था। सभी जन योगेश्वर ऋषभकी दिव्य मूर्तिके दर्शन करने छोर उनका उपदेश सुननेको छातुर थे। भक्ति और श्रद्धासे सभीके मस्तक नत थे। चक्रवर्तिके पहुंचने पर सभीने हर्ष ध्वनि पक्रट की फिर सभी एकत्रित जनताने भगवान ऋषभको भक्तिसे प्रणाम किया। श्री ऋष्वभदेवजीने उपस्थित जनताको आत्मकल्याणका संक्षित्रमें उपदेशः

दिया। चक्रवर्तिने धर्मका ग्रहस्य जाननेके लिए उनसे कुछ प्रश्न किये जिनका उत्तर पाकर वे संतुष्ट हुए । उपदेश समाप्त हुआ और वे जनताके साथ अपने नगरको छोट आए ।

( ? )

नगरमें आकर भरतजीने पुत्रजन्मका रस्व मनाया। सुरी ले बाजे बजने लगे और स्थान स्थानपर नाच गान होने लगा। साग नगर बंदनवारसे सजाया गया और नगरनिवासी आनंदिविभोर होगये। अपने आश्रितोंको उन्होंने रत्तम वस्तुयें प्रदान की फिर नगरनिवासियोंको निमंत्रित कर उनका यथेष्ट सत्कार किया, और तुटुंबी जनोंको सम्मानित किया। पुत्रोत्मव समाप्त होनेपर अपने सामंतोंके साथ वे आयुधशालाको गए। वडां उन्होंने चकारनिकी पूजा की और फिर भारत दि निजय पतिको सैन्य तैयार करनेकी आजा दी।

युद्धका बाजा बजने लगा। सैनिक अस्त्रशस्त्रींसे सुसिज्जित होगये। हाथी, घोडे औंग पेदल सिपाहियोंसे सजकर अपनी विजयी सेनाको करनेके लि<sup>ए</sup> सेना लेकर चक्रवर्ती भरत विजयके लिए चल दिए।

भयोध्यासे चलकर उन्होंने पूर्व पश्चिम और दक्षिणके सभी भार्यवंशीय राजाओंको अपने आधीन बनाया। जिस दिशाकी ओर चक्रवर्तिकी विशास सेना जाती थी उसी ओर बिना युद्धके ही राजाओंको अपने आधीन बना लेती थी। फिर वे उत्तर दिशाकी ओर सिंधु नदीके तट पर चलते हुए विजयाधीगिरिके निकट पहुंचे। पर्वत पर रहनेवाले सभी देव और मानवोंने उनका अभिषेक किया और उन्हें अपना स्वामी घोषित किया। विजयाद्धके दक्षिण मागको जीतकर वे उत्तरभारतके मलेच्छ राजाओं पर अपना अधिकार जमानके किए चळिए।

उत्तर भारतकी दिग्विजयको जाते हुए मार्गके अनेक राजा बहुतसी भेंट और सैनाएं देकर चक्रवर्तिकी शरणमें आए थे। उस देशके महाराजा जयकुमार भी अपनी सैन्यसिहत सम्राट्से मिले थे। राजाओं के विशाल सैन्य समुद्रके माथ, सम्राट् विजयार्घकी उत्तरी गुफ के मार्गपर यहंच गए । वहां उन्होंने अपनी महान् शक्तिके प्रभावसे गुफाके बज्र द्वारको खोला । और गुफा निवासियोंका आदर पाप्त किया, फिर आगे चलका उत्तर म्लेच्छ खंडकी कुछ दिशाओंपर अपना विजय ध्वज फहराया । वडांक म्लेच्छ राजाओंने सम्राष्ट्रका प्रभुत्व स्वीकार किया और बदलेमें अनेक उत्तन बस्तुएं उन्हें भेटमें दी। फिर उन्होंने मध्य म्लेच्छ खंड जीतनेके लिए पस्थान किया और शीघ ही उस खंडके अनेक बिर्लोपर अपना अधिकार कर लिया । मध्य म्लेच्छ खंडके महा पराक्रमी राजा चिछात आवर्तने चकवर्तिकी विजयका समाचार सुना। वे बहे बह्रवान और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने उनके आगे बढ़नेका विरोध किया, व चकवर्तिकी सेनाने उनसे युद्ध करके उन्हें जीता। हार जानेपर उन्होंने अपने कुरुरक्षक नागमुख और मेघमुख दैत्योंकी शागाली, मेघमुख देश्योंने अपने मंत्रों द्वारा मुपक्रधार जलकी वर्षाकी त्तव चक्रवर्तिने अपने विशास तर्फ द्वारा घनघोर वर्षासे अपने सैनिकोंकी नक्षा की, फिर नागमुख बातिके देवोंने अपने मंत्रित शस्त्रोंसे चकवर्तिकी सेनापर आक्रमण किया। चक्रवर्तिने महा प्रतापी राजा मेघेश्वर जयकुमारको नागमुखोंसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी। जयकुमारने नागमुखोंके मंत्रोंको अपने शस्त्रों द्वारा बेकार कर दिया। अपने मंत्र बढ़को बेकार होता देखकर वे भागने छगे। उनके भागते ही सभी म्लेच्छ राजा चकारिकी शरणमें आए और उनका प्रभुत्व स्वीकार किया। संपूर्ण म्हेच्छ खंड्पर अपना अधिकार जमाकर चक्रवर्ति वृषभाचल पहाड़ पर आए। पहाडकी शिलापर उन्होंने अपनी दिग्विजयकी संपूर्ण प्रशस्ति अंकित की फिर अपने नामको लिखा और विजययात्रा समाप्त की।

विजय यात्रा करके उन्होंने अयोष्यामें प्रवेश किया। वहां सभी राजाओंने मिलकर विजयोत्सव मनाया और उन्हें भरतके आदि चक-वर्तिके नामसे घोषित किया।

सम्राट् भारतने अपनी विजययात्राके समय उत्तम रहन, दस्त्र. अनेक हाथी, घोहे, आदि भेंटमें प्राप्त किए. थे । उनका वेभव महान था। उनके वैभवका वर्णन करना कवि—लेखनीके बाहरकी बात थी। वे न्याय-प्रिय शासक थे। अन्य य और अत्याचार उनके राज्यमें कड़ी नामको नहीं था। उनके शासनसे सभी संतुष्ट और सुखी थे।

वे व्यक्ति जो समाजमें घन वेभव अथवा अधिकारकी दृष्टिसे कुछ महत्व रखते हैं, जिनके सहारे कुछ व्यक्तियोंका जीवन निर्वाह अवलंबित रहता है और जो घन द्वारा बहुतसे पाणियोंका उपकार कर सकते हैं, यदि वे घार्मिक अथवा सामाजिक कार्योंमें अपना निःस्वार्थ सहयोग देते हैं, उसकी वागडोर अपने हाथमें लेकर आगे बढते हैं तो उनके पेछे साधारण जनता अनुकरणशील होती है। जैमा कार्य अपनेसे बहे व्यक्तियों द्वरा करते देखती है वह उसी तरह अनुकरण करनेकी चेष्टा करती है, घनिक वर्ग और समाजके प्रमुख पुरुष समाजको जिस-दिशामें लेजाना चाई वे उन्हें उसी आर ले जा सकते हैं। घन वैभक

अधिकार शारीरिक शक्ति आदि ऐमी निधिएं हैं जिनके सदुवयोगसे मान-वका अधिकसे अधिक उपकार और उद्घार किया जा सकता है और असिलयतमें देखा जाय तो यह है इसी उपयोगके लिए, किन्तु इनके सदुवयोगकी अपेक्षा आज इनका दुरुष्योग ही अधिक देखा जाता है।

वैभव और अधिकार पाकर मानव अन्धा बन जाता है, उसके हृदयका करुण स्रोत सूख जाता है, उनमें वह अपिक्षयतके दशन नहीं कर पाता, दुग्विन और त्रसित जनकी पुकार नहीं सुन पाता । भोग लिएना और विषय लालमाएं उस पर अपना काबू कर लेती हैं अपने विलासपूर्ण जीवनमें वह इतना व्यस्त हो जाता है कि माधारण जनसमूहके जीवनका उसे ध्यान नहीं रहता । इन्द्रियतृतिमें वह अपने अन्दरका विवेक खो देता है। ठठवाट और मौज शौकसं रहना उसका जीवन ध्येय हो जाता है। साधारण जननासे बात करना, उनकी पुकार सुनना, उनके कर्षोकी ओर दिष्टगत करनेमें वह अपना अपनान समझना है । जिम साधारण जनन के श्रम और जीवनके फड़स्वरूर उनकी गढी कमाईका वह उपयोग करते हैं उन्हें मानव नहीं सनझते। उनके स्वार्थको वह अनीति समझने हैं। उनकी स्वतंत्रताको गरूर और उनके जीवनको की हैमें को हो का जीवन समझता हैं। इस विचारका घनिक और अधिकारो देश और समाज्ञके लिए घतक सिद्ध होता है और जनना उसकी इस निष्टुरतासे संइनन कर सकनेके कारण विद्रोह कर बैठती है और सारे संसारमें अशांतिकी ज्वाला घवक -ਵਨੈਰੀ है।

भरत उक्त र्रति सम्राट् थे। उनके वैभव और अधिकारकी सीमा

नहीं थी। उनकी उंगलीके ईश रे पर साग भारत नाचता था किन्तु वैभवके इस घटाटोपमें वे घम और विवेकको भूले नहीं थे। वे राज्य-सिंडासन पर बैठ कर न्यायकी पुकार सुनते थे, जनताके कर्षोंको दूर करनेका प्रयत्न करते थे और राज्यकी समृद्धि और उसके गौरवकी

जनताकी परयेक आवाज सुननेको उनके कान सतर्क रहते थे, और उनको सुखी बनानेका ध्येय रहता था। परयेक विभागका कार्य संगठित था। हरएक कर्मचारीके प्रति उनका प्रेममय शासन था। इस शासनके बंधनमें बंधे हुए वे अपने कर्तव्यको सगझते थे। सज़ ट् इन्हें जनताके सेवक रूपमें संबोधन करते थे। परयेक कर्मचारी अपनेको जनताका सेवक समझता था और अपने अधिकारीके अनुशासनमें रह कर अपने कर्तव्यका ध्यान रखता था, अपने देश समाज और जनताकी सेवा ही इसका धर्म था।

राज्य कार्यों में रहनं पर वे वर्म-कार्य और ईश्वाकी भक्तिको नहीं भुछे थे। नियमित रूपसे वे देवपूना, गुरु वंदन, सद्प्राथ अध्ययन, अतिथि सत्कार, दान और आस्मशोधनके कार्योंको करते थे।

चक्रवर्तिका माम्र ज्य पाप्त कर लेनेपर भी वे आस्मतस्वके रहस्यकी जानते थे अनंत ऐश्वर्यके स्वामी टोनेपर भी वे उसमें लिप्त नहीं थे। वे अपने विवेकको जागृत रखते थे और 'जलमें कमल 'की तरह वैभव और ऐश्वर्यकी ममतासे बिलग रहते थे। जनता उनके इस तरवज्ञान पर आश्वर्य प्रकट करती थी। उनके हृदयमें यह बात स्थान नहीं पाती थी, कि इतने बेभवकी चिंता रखनेवाला सम्राट् कभी



शंका सुनकर चक्रवर्ति भद्रपुरुवकी ओर थोड़ा मुसकराए फिर स्नेहके स्वरमें बोले—बंधु ! तुन्हारी शंकाका समाधान होगा और इमी समय होगा । उन्होंने एक सेवकको अ जा दी कि वह एक कटोगा तैकसे कवाक्रव भरकर छाए । तैकसे भरा कटोरा उसी समय सम्राट्के सान्हने छाया गया, साम्राट्ने सेवकको आज्ञा दी देखो ! इसी तैलके कटोरेको लेकर एकवार सारे नगरका चक्कर छगा कर मेरे पास आओ लेकिन ध्यान रखना इस क्टोरेसे एक बिंदु तैल न गिरने पाए, एक बिंदु तैल गिरने पर तुन्हारा जीवन नष्ट कर दिया जायगा । देखो ! सावधान रहना तुन्हारे जीवनका मूल्य तैलके एक बिन्दुकी बराबर होगा। जाओ, इसी समय जाओ, और इस कार्यको पूरा करके आओ।

सेवकको हुकम दे जुकनेके भाद उन्होंने अपनी नर्तिकयोंको आज्ञा दी कि वे राज्यमार्कि विशास दरवाजे पर अपना मृत्य अपरंभ करें इसी तग्ह दूपरे द्वार पर नटोंको अपना खेस दिखसानकी आज्ञा दी, और फिर अपने सैनिकोंको बुसाकर कहा तुम स्रोग नगरके मध्यमें बाकर अपना सैन्य पदर्शन करो।

नगरका परवेक भाग नाच तमाशें और सैनिक पदर्शनोंसे पूर्ण होगया, अपने जीवनको कटोरेके मध्यमें स्थिर रखनेवाका वह सेवक नगरका चक्का सगाकर सज्य सभामें आया। तैकका कटोग उमी तरह पूर्ण था,—चक्कविने उससे पूछा, सेवक—तुम बतकाओ मार्गमें जो नृत्य होरहा था, वह तुम्हें कितना रुचिकर हुआ। सेवक बोका—महाराज! मैंने मार्गमें किली स्टब्को हुने दुल्ला। पिर टर्झोने पूछा— तुमने नृत्य नहीं देखा! अच्छा की की नृत्य नहीं देखा! अच्छा की की नृत्य नहीं देखा! अच्छा की की नृत्य नहीं तुमने

देखा होगा । सेवक बोला-न महाराज मैंने वह प्रदर्शन भी नहीं देखा। छन्नाट्ने कहा अरे! तुम यह कया कहते हो ! तब तुमने वह नटों का खेळ भी नहीं देखा ? नहीं महाराज, मैं वह खेळ कैसे देख सकता था, मैंतो अपने जीवनके खेळको देख ग्हा था। मेरा जीवन तो कटोरेके इन तैल बिंदुओं में म्माया था, तैलका एक बिन्दु मेरा जीवन था। मैंन अपने इस क्टोरे और अपने पैरोंको मार्ग पर चलनेके सिवाय किसीको भी नहीं देखा सेवकने कहा। सम्राटने इसे जानेकी आज्ञा दी । फिर ने भद्र पुरुषकी और देखकर बाही-इंधु देखी जिम तग्द इम पुरुषके साण्डनं बहुतसे खंळ तमाशे और प्रदर्शन होतं रहने पर भी यह अपने लक्ष्यबिंदुमें नहीं हट सका, उसी तरह इस संपूर्ण वैभवके रहते हुए भी में अपने रुक्ष्य पर स्थिर रहता हूं। में समझ रहा हूं कि मेरे शान्द्रने कालकी नंगी तलवार लटक रही है, मैं समझ ग्हा हूं मेग जीवन पटाइकी उस सकरी पण्डंडी परसे चळ रहा है जिसके दोनों ओर कोई दीवाल नहीं है। थोड़ा पैर फिसलते ही मैं इस खंदकमें गिर पहुंगा जहां मेरे जीवनके एक कणका भी पता नहीं लगा सकेगा । परपेक कार्य करते हुए मेरे जीवनका रूक्ष्य मेरे साम्इने रहता है और मैं उसे भूसता नहीं हूं, इतने स ब्रज्यकी व्यवस्थाका भार रखते हुए भी आत्म विरम्नत नहीं होता । कि। कुछ रुक्त काके बोले-भद्र पुरुष! मैं समझता हूं, मेश्री वार्तीसे तुम्हारे हृदयका समाधान हो गया होगा, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तुम और मैं इरएक मानव बंधनमें रह कर भी अपने कर्तव्य मार्ग पर चक सकते हैं, और आस्मशांतिका काम छे सकते हैं। चकवर्तीके उत्तासे भद्र पुरुषको काफी संतोष हुआ जो जनता अभीतक इस विषयमें मौन थी, वह भी इस समाधानसे संतुष्ट हुई।

#### (8)

भाग पितिहिन संपना, और त्रती पुरुषोंको दानमें देना चाहते थे।
मे ऐपा कार्य करना चाहते थे, जिपसे उनकी कीर्ति संपारमें चिर-स्थाई रहे। वे चाहते थे, कोई भद्र पुरुष उनसे कुछ मांग और वे उपको दान कार्मे कुछ दें, किन्तु उप समयके सभी मनुष्य अपने वर्णके अनुमार कार्योको करते थे, श्रम करना वे अपना कतेव्य समझते थे, और श्रम द्वारा उन्हें जो कुछ मिलता था, उनमें संतोष रखते थे, उन्हें आर किमी चीजकी चाह नहीं थी। अपनी कमाईमें ही जावन निर्वाद करते थे, द्वार संवय कर वे अधिक तृष्णाके राष्ट्रिमें नहीं पहना चाहते थे, द्वार संवय कर वे अधिक तृष्णाके राष्ट्रिमें नहीं पहना चाहते थे, वे मरू थे, मादा जीवन गुजारना उन्हें प्रिय था। किसीसे कुछ चाहना उन्होंने सीखा नहीं था।

सम्राष्ट्र भारतको इम विषयकी चिन्ता थी बहुत कुछ सो बने पर उन्होंने एक उग्नय निश्चित किया । उन्होंने एक ऐपा वर्ण स्थापित कानकी बात मोची जिपका जीवन दान द्रव्य पर ही निर्भर रहे, उस दान छेनेके अतिरिक्त कोई शारीरिक श्रम या कार्य न पहे, उस वर्णके वे पुरुष अधिक विवारशोल, दयल और बुद्धिमान हों। अपनी बुद्धि बरूसे सम्राष्ट्रन उनका चुनाव करना चाहा और एक दिन नगरके सभी नागरिकोंको उन्होंने अपनी समसभामें निमंत्रित किया। कुछ पश्च उनके साम्डनं रखे उनमेंसे जिन विद्वान पुरुषोंने उन पश्चोंके ठीक उत्तर दिए उनका एक संघ बनाया, उस संघके सभासद होनेवाले सदाचारी और आत्मज्ञानमें रुचि रखनेवाले पुरुषोंको उन्होंने 'ब्रह्मण' वणकी संज्ञादी । उन्हें देव, शास्त्र, गुरुपर सच्ची अद्धा रखनेका आदेश देकर उसकी स्मृतिके लिए तीन तार्गोवाला एक सून उनके गलेमें डाला जिसे ब्रह्म सूत्र नाम दिया । ब्रह्म सूत्र स्थनेवाले ब्रह्मणोंको उन्होंने नं चे लिखी कियाओंके करनेका उपदेश दिया ।

- (१) देवपूजा-नित्य प्रति भक्तिभावसे देवकी पूजा करना 🌣
- (२) गुरू उपासना-व्यवनेसे अधिक ज्ञानवाळे पुरुषोंकी विनय और सेवा करना।
- (३) स्वाध्याय-ज्ञानकी उन्नति करनेके लिए प्रथीका पठनः पाठन करना, और उनकी रचना करना ।
- (४) संयम-अपनी इन्द्रियां और मनको अपने काबूमें स्वनेकी कोसिम करना।
- (५) तप-कुछ समयके किए एकांत चितन और आतम क्यान करना।
- (६) दान-दान महण करना, और दानकी शिक्षा देना । इन छह आवश्यक कृत्योंको नित्य मित करना, और नी के किस्ते दश नियमोंका पाळन करना।
  - (१) बाककपनसे ही विद्याका अध्ययन करना ।

- (२) पवित्र आचार विचारोंको सुरक्षित रखना।
- (३) पवित्र आचरणों और विचारोंको बढ़ाकर दूसरोंसे अप-नैको श्रेष्ठ बनाना ।
  - ( ४ ) दू वरे वर्णी द्वारा अपने में पात्रत्व स्थिर रखना ।
  - (५) अन्य पुरुषोंको शास्त्रानुकुरु व्यवस्था तथा पायश्चित देना।
- (६-७) अपना महत्त्र सुरक्षित् रखनेके छिए अपने उच्च अभावरणोंका विश्वाम दिलाकर राजा तथा प्रजा द्वारा अपना बच ना किए जाने और दंड न पानेका अधिकार स्थापित करना ।
- (८-९) श्रेष्ठ ज्ञान और चरित्रकी उच्चता द्वारा सर्वसाधारणसे अवादर पाप्त करना ।
  - (१०) दूसरे पुरुषोंको उच चारित्रवान बनानेका पयत्न करना।

इन नियमोंका सदैव पारुनेका उन्हें आदेश दिया। जनताके बारुकोंको शिक्षण देना, उनके वैवाहिक कार्योको सम्पन्न कराना और अन्य श्रेष्ट कियाओंके करनेकी व्यवस्था रखनेका कार्य उनके छिए सोंग, फिर उन्हें उत्तम भोजन और वस्नोंका दान दिया।

उन्होंने क्षत्रियोंको अपने सदाचारकी रक्षा रखते हुए राज्यनीति और वर्मशास्त्रके अध्ययनका उपदेश दिया और आस्मरक्षण, प्रजापाकन तथा अन्याय दमन करनेका विवान चनलाया ।

सम्राट् मातने भगवान् ऋष्यभदेवकी निर्वाण भृमिपर विशास चैत्यास्य भी स्थापित किये। ब्यौर उनमें योगेश्वः ऋष्यभकी महान् मृर्तिको स्थापित किया। (4)

संध्याका सुद्रावना समय था । सम्राट् भरत अपने वैजयंत भवनके मनोरम स्थानपर बैठे हुए महारानीके साथ विनोद कर रहे थे अनायास उनकी हिष्ठ महलमें चित्रित मनोरम दर्पण पर जा पड़ी । उन्होंने उसमें अपना मुख मंहल देखा, अपने सिरमें एक धत बाल देखकर बह अत्यंत चिकत हुए ।

वह सोचन लगे, यह क्या ? इस मृत्युदेवके दूनने मेरे मस्तकमें कहांसे प्रवेश किया ? क्या संसार बंधनमें फंसे हुए मुझ असावधान पश्चिकको यह अपने मालिक यमराजके पास ले जानेका संदेश लाया है ? या मुझे विषय वासनामें पहा हुआ देखकर आत्मोद्धार करनेके लिए सावधान करनेकी सूचना देने आया है ? तब क्या इसकी सूचना पाकर मुझे अपना कर्तव्य स्था नहीं करना चाहिए ? क्या मैं अखिल भारतपर अपना अखंड प्रभुत्व स्थापित करनेवाला चक्रवर्ति इस यमराजके दूतकी आज्ञाका पालन करं, या अपनी आत्मध्यानकी शक्तिसे उसे पराजित करं ? क्या संसारके सभी पाणियोंको अपने आधीन करनेवाला मृत्युदेव मुझे भी अपना गुलाम बना लेगा ? नहीं यह कभी नहीं होगा। में उसकी आज्ञा पालन कभी भी नहीं करंगा।

मैं अजेय संयमके गढ़में प्रवेश करूंगा, महात्रत सेनिकोंका संगठन करके ध्यानके दिन्य शस्त्रोंको सजाऊंगा और मृत्युदेव पर भीषण आक्रमण करके उस पर विजय स्थापित करूंगा। मैं भारतः विजयी सम्राट् मुक्ति स्थलका भी सम्राट् बनुंगा, उनके इदयमें इसी तरह आत्मज्ञानकी निर्मेख तंरों कहराने कगी।

पहिलेसे ही निर्वल और शक्तिशीन हुए शांशारिक रनेह और वेभन तथा भोपविलास पर होनेवाली उपेक्षाके काम्ण बाध्या वंधनके जर्जर रज्जु तहातह टूटने लगे। मोहका जाल मछ होने कमा, हृदयमें न पासकनेके कारण काम विकार विदा मांगने कमा, जौर राम द्वेषका साम्र ज्य भंग होने कमा।

सम्र'ट् भरतने वर्तोंके महाक्षेत्रमें प्रवेश कानेका हुए संकृष्प किया और उपेष्ठ पुत्र युवराज अर्ककीर्तिको अयोक्साका सिंहासन देकर अपनेको दीक्षादेवीके काकमलोंमें समर्पित किया।

सम्राट् भस्त महात्मा भात बन गए, उनका इत्म अज्यावस्थासे ही वैराग्य-युक्त था। उनकी वासनाएं पश्चेसे ही मरी हुई थीं। इसलिए दीक्षा लेनेके कुछ समय पश्च त् ही उन्होंने व्यवनी दिव्य आत्म शक्तिके बलसे कैवलम प्राप्त कर लिया, जिल्लो किए बोधी सहस्रों वर्षोतक तीज तपश्चर्या करते हैं अजाहार अन बारण करने हैं। ब्लोर अनेकों यातनाओं और उपसर्गोको सहन करने हैं, वही पूर्णञ्चान उन्हें कुछ समयमें ही पास हो गया।

केवल्यज्ञान प्राप्त होने पर भगतजीने भारतमें अक्षण खिया और धर्मी देश देकर मानवोंको कल्पाण पथपर क्यांगा, फिर संपूर्ण कर्मीके जारुको नष्ट कर वे अक्षय सुक्तके अधिकारी बने।



### [8]

# दानवीर श्रेयांसकुमार।

( दान-प्रथाके प्रथम प्रचारक।)

(१)

प्रत्येक युगका अपना कुछ इतिहाम होता है, इसी तग्ह हर-क सामाजिक रीति रिवार्जो और पद्धतियोंक प्रचलनका भी कुछ तिहास हुआ करता है। भले ही समय पाकर उनमेंकी कुछ प्रवृत्तिएं यागे चल कर साधारण रूप रखें किन्तु उनकी महत्ता तो समयकी गंग है, उन लौकिक पद्धतियोंका जन्म उस समय किन जटिल रिस्थितियोंमें होता है, वे कितनी बुद्धि और त्याग चाहती है ! इसे उनकी जन्म कथा जाननेवाला ही बतला सकता है और जन्मकथा गानकर ही उनकी महत्ता स्थापित की जा सकती है। कुन्डसे आगे बढ़नेपर गंगाकी घाराको किन विषम परिस्थिन तियोंका अनुभव करना पड़ा होगा, कितनी कठोर और निर्मम भूमिको उसे अपने हृदयमें रखकर उसपरसे चळना पड़ा होगा, और कितने वर्षोंकी एकांन साधनासे आगे बढ़कर उसने अपनी शीतळताका विस्तार किया होगा। इसको आज कौन जानना चाहेगा, पानीके छिए तड़ाते हुए किसी प्यासे व्यक्तिको इस इतिहासके जाननेसे क्या प्रयोजन १ किन्तु इससे उसके इतिहासकी महत्ता कम नहीं होती।

संगामें सभी आवश्यक कियाएं कमवीर पुरुषोंके कठिन त्याग और प्रतिमाशाली बुद्धिके फरू स्वस्ता प्रचलित हुआ। करती हैं और वे उस समय हुआ करती हैं जब कि उनकी मांग अनिवार्य होती है। कभीर आवश्यक्ता रहते हुए भी साधारण मनुष्योंके मनमें उनकी कलाना ही नहीं पैदा होती। लेकिन जब किसी महापुरुष द्वारा उनका रहम्योद्घाटन होता है और संसारका अधिकसे अधिक कल्याण होने लगता है तब मंगारको उनका अनुभव होता है, लेकिन ऐसे किनने पुरुष हैं जो उन उद्धारकर्त्ता महासाओंके नामको स्मरण रखते हैं। स्वार्थी संपार उनके सरकृत्योंको मूळ जाता है और उन पात:स्मरणीय पुरुषोंके याद रखनेकी कोई आवश्यक्ता जहीं समझता।

पूर्व सययमें अनंक सुरीति प्रचारक और पुण्यसंचय करानेवाली प्रवृत्तियोंक प्रचारक महारमा होचुके हैं, जिनके द्वारा प्रचारित किया-ओंसे आज समाजका उद्धार होग्हा है, उनकी प्रवित्र कीर्तिका स्मःण रखना हमारा फर्तेब्य है।

श्रेयां सकुमारका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जब सम-

यको कुछ आवश्यकता भी । हस्तिनापुर जैसे विशास राज्यके स्वामी सोमप्रभके वे अनुज थे राजकुमार होनेपर भी उनकी पक्कति कोमस थी द्या उनके रोम रोममें भरी भी । किसीका दुख देख सकता उनके लिए असहा था । वे हरएक पंडित व्यक्तिकी सेवाके किए सदैव तैयार रहते थे इन्हीं पुषोंके काल्या जनता अवपर अपना पाण न्योछान्वर काली थी । महाराज सोमयम इन्हें आपने राज्यकी विश्वति समझते थे उनकी परयेक दयास प्रवृत्तिमें सहायक बनते थे उनके हृदयमें आवृत्तिमका निःस्ट प्रेमका निःस्ट प्रेमका निःस्ट प्रेमका निःस्ट प्रेमका निःस्ट प्रेमका निःस्ट प्रेमका स्थान सहता था।

सोमप्रभक्ता कोष जनशाकी सेनाके लिए या श्रेयांसकुमारको पूर्ण अधिकार श्रा कि चे रक्षका ममच्यक्त अपयोग कर सकें। सोमप्रभको विश्वास था वे जानते थे श्रेयांच द्वारा इटक्का कभी दुरुग्योग नहीं छेगा श्रेथांस, सजाके विश्वासमात्र जनस्थके सेवक और देशकी विभृति थे।

रात्रि आधी बीत चुक्ती थी। राबकुमार श्रेमांस विदाकी कर्न ति-दायक गोदमें था उस समय इसने कुछ विचित्र स्वर्मोंको देखा। पडले तो सुमेरके चमकते हुए उच्च शिखरको देखा और फिर मधुम फल खौर नंत्ररंजक फ्लोंसे सजे हुए विद्याल डाल्क्योंवाले कल्पनृक्षको निरीक्षण किया—इसके बाद केशरी—सिंह, सूर्य और चन्द्र-मंडल, गंभीर समुद्र, ऊंचे कंघोंवाला बैल, और मंगल द्रव्योंसे सुशोभिन देव मूर्नि देखी। आजतक उसने कभी स्थ्य बहीं देखे थे इन्हें देखकर दसे कुछ आश्चरिता हुआ। स्वर्मोका रहस्य हल किए विना उसे चैन नहीं था। सबैरा होते ही भाई सोमपुत्रसे इन स्वर्मोका हाल कहा—उन्हें भी स्वर्मोके फल आननेकी इच्छा हुई, इन्होंने स्वप्नके फल बतकानेवाले विद्वान् को बुलाया उनके साम्इन स्वप्नों को कहा—स्वप्न का फड बतलाते हुए वे बोले—

राजन् ! कुमारने बहुत ही सुन्दर स्वम देखे हैं। स्वम विज्ञानकी हिष्टिसे यह किसी महान् फलकी सूचना काते हैं। स्वम वतस्यते हैं कि आपके यहां शीघ्र ही किसी महापुरुषका आध्यमन होगा जिपके आलेसे आपको संसारमें कीति और सम्मान मिलेगा। वह पुरुष मेरु जैसा उन्नत शरीरवाला, कलावृक्ष जैसा महान् फल देनेवाला सिंह जमी स्वतंत्र प्रवृत्तिवाला और विशाल कंधींवाला होगा, असका प्रताप सुर्य जैमा और यश चन्द्रमासा निमल होगा, वह गुणरलीका समुद्र होगा। और असके आनेपर मंगल द्वर्योसे मृपित देव आपकी घशंभा करेंगे। में विश्वास पूर्वक कहना हूं, मेरे बतलाए स्वमीका सह फल कभी भी मिथ्या नहीं होगा। दोनों भाई स्वम्न फल सुबक्त प्रमन्न हुए और उन्हें इच्छित द्वय देकर स्वम फलको शिघ्न ही पानेकी कामना करने लगे।

जो लोग परलोक मानते हैं उनका यह अखंड विश्वाम है कि संशारकी श्रेष्ठ विमृतिएं ऐच्छिक सुख भोग, और विश्व विख्यात की ति पूर्व जन्ममें दिए हुए शुभदानके ही पिक्षफ हैं। दान देनेवाला व्यक्ति स्वयं भी गशस्वी और वैभवशाली होता है। साथ ही दान मिळनेवाले मानवका जीवन बनता है, और लोक वल्काण होता है। वह व्यक्ति जो किसी तरहके परयुपकारकी भावना न रखने हुए सरल भावसे सरपात्रोंको इच्छित दान देता है, सन्ताप पूर्ण हृदयोंको खिळाता है और उन्हें पसल होते देख स्वयं प्रसक्त होता है, कितना

सौभाग्यशाली है, उसे क्या महात्मा नहीं कहना चाहिए! जिमका हृद्य दूसरोंकी सेवाके लिए उत्सुक रहता है जो दूसरोंके दु:ख दूर करनेके लिए सब कुछ त्याग करता है, और जो दूसरोंको आपितिमें फंमा देखकर द्रवित हो उठता है, और तबतक शांति नहीं पाता जबतक वह उसके कष्टका छुटकारा नहीं कर देता है। ऐसे ही दयालु और परोपकारी नरोंसे संसारके इतिहासका मुंद उज्जवल होता है।

क्या वह मनुष्य देवता नहीं है जो दूपरोंकी सेवाके पश्च पर अपने शरीर, बैभव और त्यागको फेंक देता है। मानव संसार एक दूमरोंकी सहायता पर निर्भर है, मानव जितनी भी अधिक दूसरोंको सहायता देवकता है उतना ही वह उच्च बनता है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि हमें मानव जीवन दूपरेकी सहायताके लिए ही मिला है, हमें यह समझना चाहिए कि शरीर मन और वाणीसे हमने संसारका जितना कर्याण किया है उतना ही हमारे जीवनका मूल्य है।

मानवमें दान देनेकी भावना उस समय पैदा होती है जब उसकी हिए संसारमें दुखी अंगकी ओर जाती है, उसका करण हृदय कर्षों को देखकर कुछ चोट खाता है। तब वह करण-भावसे दूश्रोंका दुख दूर करनेकी दृष्टिसे अपनं धन वैभव और शरीरका जो कुछ भी त्याग करता है, वह दान नामसे पुकार जाता है। म्वयं भोजन करनेमें कितना सुख है, जब हम क्षुधित होते हैं तब हमें भोजन मिल जाने पर कितनी प्रसन्नता होती है ? लेकिन जब हम अन्ना भोजन किसी दुसरे हमसे भी अधिक भृखेको देकर उसे प्रसन्नता देते हैं, तब उसकी प्रसन्नतासे हमें जो हब होता है, उसका अनुमान नहीं क्याया जा सकता ।

आजका मुन्दर पभात सौमाग्य शाली था, वैसे तो नित्य ही प्रभात होता है मध्य इ होता है, संध्या होती है, और फिर दिन समाप्त होता है, किन्तु आजके प्रभातको कुछ और ही दश्य दिखालाना है इसलिए इम इसे सौमाग्यशाली ही कहेंगे।

कठिन तपस्यामें मग्न रहनेवाले योगीराज ऋषभदेवने आजके सुन्दर प्रभातमें अपना ध्यान समाप्त किया। आजतक उन्होंने छह माहके अनाहार ब्रतको रखा था। उनके हृद्यमें एक ही कामना थी पूर्ण स्वतंत्रता की, वे शक्तिशाली थे। इन्द्रियां पर काबू रखना उनके लिए आसान था, किन्तु सब तो ऐमा नहीं कर सकते। सबके कर्याणकी कामनासे उन्होंने आज सोचा था मुझे आहार लेना चाहिए आगे चलकर साधुओं के लिए आहार लेना आवश्यक होगा, किन्तु मोजन कैसा हो ? उन्हें लोग किस तरह भोजन दें यह जानना भी तो आवश्यक है। मुझे इस प्रथाका परिचालन करना हो चाहिए, वे प्राणीमात्र पर समताकी दृष्टिसे देखनेवाले संसारमें मुनि आहारदानकी प्रथा प्रचलित करनेको मोजनके लिए निकले थे अपने सरल स्नेहको मेदिनी तळपर विखेरते हुए, वे हस्तिनापुरकी और आए।

तीव तपश्चरणकी आगमें तप हुआ उरका तेजमय स्वर्ण शरीर देखकर मानवींके मस्तक उनके चरणमें पड़ने छगें भक्तिके वेगसे संपूर्ण नगर निवासी उन्हें आया देख अपनेको कृतार्थ समझने छगे । पहले समयकी छोक कल्याणकी गायाएं गाते हुए उनके सम्मानके लिए सुन्दर और बहुमुख्य प्रार्थ विद्वान लाए. कोई उनकी कीर्ति गान गाकर और कोई उनकी जिस सम सरह

उनके चारों ओर एक वड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। यह कार्य उनके ट्रेंस्थके विरुद्ध थे, परन्तु इनसे योगीश्वर ऋषभका हृदय शोभित नहीं हुआ। उन्होंने इन बातोंपर रक्ष्य तक नहीं दिया, वे अपनी भावनामें मग्न थे। अपने रहेंस्थके पश्चार अडिंग थे इस तरह चरते हुए वे राजाधपर उपस्थित हुए।

सोमप्रम और श्रेबांक्रन टन्हें दूरसे आते देखा। मक्ति विनय नम्रनासे टन्होंने चरणमें प्रणाम किया उनकी पूजाकी, चरणोंका प्रश्नालन किया और उनकी चरणरकको अपने मस्तक पर चहा कर अपनेको कृतार्थ समझा। किर वे उनके मनकी मावना जाननेके लिए और उनकी आज्ञा चाहनेके लिए उनके साम्हने नतमस्तक खहे हो गये।

महात्मा वृष्यमें कुछ नहीं चाहा कुछ याचना नहीं की । जैन साथु वृछ नहीं चाहते कुछ याचना वहीं करते, भोजन तक भी वे नहीं में तं, यह भी गृहस्थकी इच्छा पर अवलंबित है। वह टेन्डं मिक्तिसे अयाचित वृक्तिमें देगा वे उसे अनुकूष होने पर हेंगे, नहीं तो नहीं हेंगे व धन, पेसा और वेंभव तो उनके लिए उपमर्ग है। जिसका वे त्याग कर चुके उसकी चाहना कैसी १ जिम पथमें वे अगे वह चुके उम परसे कि वापिन छोटना कैसा ?

धर्म संस्टका यह समय था, मभी निस्तवध्ये, कई सोच नहीं सकते थे कि इस समय क्या करना? कुछ क्षण इम तरह बीत गए।

श्रेयां मनं सोचा यह तपस्वी कुछ नहीं चाहें गेन कुछ अपनं ध्यप कहेंगे तब इस समय क्या करना ! उनकी विचारक बुद्धिनं चुनका साथ दिया, उन्होंने इस समयकी उकझनको शीत्र ही सुबक्ध लिया। इन्हें भोजन चाहिए यह समय भोजनका ही है, फिर पित्र-पदार्थ भी होना चाहिये पित्रत के साथ ऐसा भी हो जो इनके शरीरको साता भी दे सके वे सोच चुके थे। उनका हृदय हफेंसे भा गया हृदयहीमें बोले मेग सौभाष्य है। आज मैं इन तपस्वीको भोजन हंगा पित्र भावनासे उनका मन भा गया। भक्तिके आवेशने उन्हें गद् गद् कर दिया, वे श्रीष्ठ ही बोलें—भगटन ! विगों, आहार पित्र है प्रहण करें। फिर अपने भाई सोगपम और रानी रूक्ष्मी-मतीके साथ २ उन्होंने ताजे गन्नके स्मका अग्हार दिया, अनुकृत्र समझकर महात्माने उसे प्रहण किया। वे तुष्ट हुए, इसी समय महात्माके भोजन दानके प्रभावसे सारे नगरमें जय जय शब्द गूंब उठा, देवता प्रसन्न हुए, और प्रकृतिने उनके कार्यको सगहा, गगनसे पुद्ध वृष्टि होने क्यी, मलय—वायु वहने लगा और मान्वोंके मन हुएसे फूल उठे।

श्रेषांम और सोमयसने तपस्यी ऋषमदेवको भोजन दे अपनेको क्रवार्थ समझा भोजन छे तपस्वी वनको चल दिए और आस्मध्यानमें तन्मय होगये।

आजकी जनताकी दृष्टिमें इस आहारदानका कोई महस्त न हो और इस घटनाकी ओर कुछ भी ध्यान म दिया जाए। आजका सुशिक्षित समाज और अपनी दिद्रताको स्विश्रेष्ठ समझनेवाले लाग इस एक साघारण घटना समझकर भले ही भुष्टादें, लेकिन उस समयकी परिस्थितियों और लोक प्रणालियोंका जिन्होंने अध्ययन किया है वे इस घटनाके महत्वको अवस्य मानेंगे।

श्रेयात द्वारा चिए गए मीजन दानका यह अभूत पूर्व देवर्थ

हिस्तन।पुरकी जनताने अपने जीवनमें आज प्रथमवार ही देखा था। उन्होंने इसे बढ़ा महत्वपूर्ण समझा, और समस्त जनताने एकत्रिन हो कर उनके इस दानकी प्रशंसा की। वे बोले-राजकुमार, हम लोग यह समझ नहीं सके थे कि इस समय हमें क्या करना चाहिए ? यदि ब्याज ब्यापने उन महात्माको भोजन दान न दिया होता तो टेन्ड भूखा ही छौटना होता ब्यौर इम लोगोंके लिए यह बहे फलं ककी बात होती । आजसे छ मास पहले अयोध्यासे टरेंड भूखा ही लौटना पढ़ा था. और छह मास कठिन अनाहारक इत फिंग्से लेना पहा था। हम लोग यह नहीं जानते थे कि उन्हें कौनसी बस्तु किम तग्ह देना चाडिए ! आपके बढ़ते हुए ज्ञानने यह सब कुछ समझा अतः आप हमारे घन्यवादके पात्र हैं। फिर हर्षि हे फूबी हुई हस्तिनापुरकी जनताने इस दिनको चिग्स्माणीय बनानके लिए महोत्सव मनाया । इस महोत्सवमें चकवर्ती भारतन उपस्थित हो कर श्रैयांसकुमारको अभिनंदन पत्र पदान किया । उपस्थित जनतान दानके विशेष नियम स्नीर उपनियम जाननेकी इच्छा प्रश्ट की। कुमार श्रेयांसने अपने बढ़े हुए ज्ञानके प्रभावसे ढानकी पद्धतियोंका विशेष परिचय कराया । वे बोले-नागरिको ! आगे चळ कर साधु प्रथाकी बहुत वृद्धि होगी भी। तपस्वी छोग भोजनके लिए नगरमें भाषा करेंगे इन तपस्त्रियोंको किसी तग्हको इच्छा नहीं होगी ? यह घन, बैभव अथवा किसी वस्तुको नहीं चाहेंगे ये तो केवल अपने शरीर रक्षणके लिए मोजन चाहेंगे। इन्हें कादग्से अपने घा बुलाकर श्रद्धा और मक्तिसे अनुकूळ भोवन देना होगा। इन साधुओंको शरीग्से मोह नहीं होता, इन्हें तो केवक आसमकस्याणकी धुन रहती है। छेकिन अपने



भ० ऋषभदेवो र.जा श्रेयांस आने भ्राता ोमश्रम भीग पत्नी सति इक्षणसका आदार ते रहे हैं आकाशमें देवी दाग पृष्पपृष्टि ।

श्वरीरको दूसरोंके डपकारके लिए वे स्थिर रखना चाइते हैं और आत्मध्यानके लिए जीवित रहते हैं।

इसके लिए किसीको न सताकर भोजन लेते हैं। वह भोजन भी ऐसा हो जो स्वास तौरसे उनके लिए न बनाया गया हो. क्यों कि वे अपने लिए किसी गुडस्थको आरंभमें नहीं डालना चाहते । इसलिए हरएक गृहस्थका कर्तव्य है कि वह उन्हें भोजन दे। इसके सिदाय आगे ऐसा भी समय आयेगा जब कुछ मनुष्य अपने लिए पूरा भोजन उपार्जन न कर सर्केंगे, और वे भोजनकी इच्छासे किसीके पास जर्येंगे। तब आपका कर्वब्य होगा कि आप उन मुखे पुरुषों को चाहे ने कोई भी हों भी जन दान दें। आगे चककर अब कर्म-क्षेत्रका विस्तार होगा उसमें आएको दूर्योकी सहायताका भार छेना पहेगा । कुछ व्यक्ति ऐसे डॉर्ग जिनके पास भोजनकी कमी हो अथवा जो अपने बालकोंके लिए योग्य शिक्षाका प्रबंध न कर सकें, रोग पीड़ित होनेपर व अपने उपचारों में अनमर्थ हों. ब्लीर बळवान पुरुषों द्वारा सताए जानेपर अपने जीवनकी रक्षा न कर सकें। ऐसे पुरुषोंकी सहायता भी आप छोगोंको करना होगी। इस सहायताके चार विभाग होगें, जिन्हें चार दानके नामसे कहा अथगा । एक विभाग भोजन दानका होगा, दूनरा विद्यादान, तीप्तरा स्रीषधिदान स्रीर चौथा सभय दान ।

दान देकर अपने आपको बड़ा नहीं समझना होगा। दानको केवक मानव कर्तन्य ही मानना पहेगा। अपनी शक्तिके माफिक थोड़ी अथवा अधिक जितनी सहायता हम देसकें उससे जी नहीं चुराना होगा, तभी हम लोकमें शांति और सुख स्थिर रह सकेंगे, और हमार नगर और प्रामोंमें कोई मृखा, रोगी, अज्ञानी और पीड़ित नहीं रह सकेगा। हमें प्रतिदिन अपने लिए कमाये हुए घनमेंसे कुछ अंश इस दानके लिए बचा कर रखना होगा, समय पर हसका सदुपयोग काना होगा।

दानकी इन पद्धतियों को उपस्थित जनताने समझा और उस दिनको चिर्-स्मरणीय बनानेके लिए इसे 'अक्षय-तृतीया' का नाम दिया ।

चक्र अर्था भग्नेन उपस्थित जनताके साम्हने श्रेयां सकुमारको दानवीर पदसे विभृषित किया।

टम समयकी बनाई हुई दान व्यवस्था समयके साथ फूकी फड़ी भौर बढ़ी, और आज तक उसका प्रचार होता रहा। आजका मानव समाज भी उनकी उस दिनकी प्रचारित दान प्रथाका आभारी रहेगा।



### [4]

# महाबाहु वाहुवालि।

## (महायोग और स्वाभिमानकं स्तंभ)

( )

आज भारत अर्हिशा और सत्यके पथपर चलनेके प्रयत्नमें है किन्तु आज भी अधिकांश भारतियोंका यह मत है कि पूर्व समयजें भारतकी बहती अहिमाने कायरता और पुरुषार्थ ही तनाके अंकुरोंको पैदा किया है।

भारतमें कुछ ऐसा विचार प्रवाह स्थान पारहा है कि भारतके पतनका मुख्य कारण उसकी अहिंसा रही है, जो न्याय और दह देनेसे रोकती है और जैन धर्मकी अहिंसाने भारतीय वीरोंको अपनी आस्माखा करनेमें असमर्थ और निर्वेक बनाया है। के किस यह उनका पकांगी निर्णय है। उन्होंने जैन धर्मके अहिंसा पहछ पर ठंडे दिख्से विचार नहीं किया है। उसकी शक्ति और उपयोगकी ओर उन्होंने नहीं देखा। वास्तवमें वे अहिंसा सिद्धान्तके तकतक पहुंचे ही नहीं हैं, अन्यया उन्हें ऐपा कहनेका साहस ही नहीं होता।

अहिंसा सिद्धांत और वीरत शक्तिकी नींव पर खड़ा हुआ है। जो वीर नहीं है, जिसमें साहस और आत्मबल नहीं है, वह अहिंसाका पुजरी ही नहीं बन सकता। अहिंसाका स्थान कायरता और निवेलताके बहुत ऊपर है। सचा श्रावीर और आत्मवित्रयी योद्धा ही अदिसक बन सकता है। अदिसा वीरत्वकी प्रदर्शक है। अदिस्क वेकार किसीकी इत्या नहीं करेगा। अपने मन बहलानेके लिए निबेल प्राणियोंको अपने शक्का निशाना नहीं बनायेगा। निर्वेत और कमजोर व्यक्तियोंके साम्हने अपने बल और शक्षका नशंस प्रयोग नहीं करेगा, वह हत्यारा भौर जालिम नहीं बनेगा। भहिसा और जैन अहिंसाको समझनेवाला वीर सैनिक निवलको कभी न सतायेगा. कमजोरोंकी इत्या नहीं करेगा, बेकार किसीका प्राण नहीं लेगा और अपने विनोदके लिए मूक पाणियोंका वध नहीं करेगा। वह बिनबेलोंकी रक्षा करेगा। वह अन्याय और अत्याचारको कभी सहन न करेगा. और अपने अधिकारोंकी रक्षा और अन्वायके लिए वह शख चारण करेगा, युद्ध करेगा और युद्धका संचालन करेगा ।

निवेद्यक्षा, अन्यायदमन, स्वत्वरक्षण यह जैन अहिंसकका कर्तव्य है। स्पष्ट शब्दमें जैन अहिंसक, स्वाभिमानी, वीर और शक्तिशाकी सैनिक होगा। जैन साहित्य ऐसे बीरोंके गौरव पूर्ण चिरतोंसे भरा पढ़ा है, जिन्होंने राष्ट्रग्क्षा और जनताके लिए अपने महान वीरत्वका परिचयः दिया है, भयंकर युद्ध किए है, और अत्याचारियोंको दंड दिया है । संसारके प्रचंड वीरोंमें उन जैन वीरोंका प्रधान स्थान रहेगा ।

( ? )

महाबाहु बाहुबलिका जन्म बीरताके प्रतिनिधि रूपमें हुआ था 🕽 वे लंब-बाहु थे, उनका विशाल वक्षम्थल और उन्नत ल्लाट दर्शनीय था। उनके प्रत्येक अंगसे अपूर्व तेज, उत्साह और वीग्रव पदर्शित होता था। वे तेजस्वी स्वाभिमानी और स्वातंत्र्य थे। उनके जीवनका ध्येय महान था, वे सीचतं थे कि जीवन चाहे नष्ट हो, शांशारिक सुख भी न मिले, कठिनाईयोंका साम्हना करना पहे, किन्तु सरयसे विचलित नहीं होना । अपनी स्वाधीनता नहीं खोना और स्वाभिमानको जागता रखना । बनावट उन्हें प्रिय नहीं थी, शौक मीजके जीवनसे उन्हें घृणाः थी, सादा जीवन और उच्च विचार यह उनके जीवनके मुख्य सिद्धान्त थे। आत्म प्रशंशा वे पसंद नहीं करते थे। खुशामदी और व्यर्थ बार्तीमें समय खोनेवाले व्यक्तियोंका उनके यहां स्थान नहीं था। किसी बातका निर्णय कानेके पिंदछे वे अपनी तर्कपूर्ण बुद्धिका पुरा प्रयोग करते थे, लेकिन अपने सत्य निर्णयके विरुद्ध ने किसी शक्तिका साम्हना करनेके लिए तैयार रहते ये। अपने पिता ऋषभदेवजीसे उन्डें पोदनपुरका राज्य मिला था। पोदनपुर राज्यकी सीमह शोही सी ही थी, किन्तु उन्हें कोई अन्य उत्कंठा नहीं थी, वे अन्याक अथवा बळपूर्वक किसीके राज्यपर अधिकार नहीं चाहते थे, अपने नाउयसे उन्हें जो आय होती भी उसीवर संतोष रखते थे।

बाहुबिलजीके बहे भाई भरत अयोध्याके राजा थे किन्तु वे उनसे कोई सहायता नहीं चाहते थे और न किसी तरहकी कामना रखते थे। उन्हें उनके वैभवसे विद्वेष भी नहीं था, अपना अग्रज मानकर वे उनका उचित आदर करते थे।

समय दोपहरका था। बाहुबिलका राज्य दरबार लगा हुआ था। मंत्री गण किसी एक विचारमें मग्न थे, इसी समय द्वारपालने आकर निवेदन किया—

महागज अयोध्याका एक दूत आपके दरीनकी इच्छा रखता हुआ द्वारपर खड़ा है। उसे आनेकी आजा मिली। दृत दरबारमें आया, प्रणाम करके टमने अपने आनेका कारण बतलाया। वह बोला—आपके अग्रज भारतके चक्रवर्ती सम्राट्ट भरत नरेश भारतिजय करके लीट आए हैं, उनके प्रचेड़ पराक्रमके साम्हने सभी मंडलेश्वर राजाओंने अपने मस्तक झुका दिए हैं उन स्वका क्षीण पौरुष आज बक्रवर्तीके चरणोंपर लीट रहा है आपके पास उन्होंने एक पत्र मेजा है और निवेदन किया है कि आप इसका शीध ही उत्तर प्रदान करें। बाहुबलिजीने पत्र ले लिया। उन्होंने उसे पढ़ा। पत्रमें लिखा था— प्रियअनुज ! प्रेमाश्चीवाद !

तुम्हें यह माछम होगया होगा कि मैं आज भारतविजय प्राप्त करके छौटा हूं, तुम मेरी इस विजय यात्रासे अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें इस विजयोत्सवमें एम्मिलित हुआ देखना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं जिस तरह भारतक सभी राजाओंने मेरे प्रभुत्वको स्वीकार किया है, उसी तरह तुम भी मेरे प्रभुत्वको स्वीकार करो, खौर मेरी आज्ञामें रह कर मेग अनुशासन मानो । मैं तुम्झारा बडा भाई हूं, साथ ही भारतका चक्रवर्ति सम्राट् हूं, इसिलए तुम्हें मेरे महत्वको मान कर मेरे पाम आकर मुझे प्रणाम बरना चाहिए और अपने राज्यको सुरक्षित रखना चाहिए । यह मरा निश्चित मत है । मैं चाहता हूं कि पत्र मिलते ही तुम मेरी अ ज्ञाका पालन करो । तुम्झारा—सरत (चक्रवित )

पत्र पदने ही बाह्बिलका चेट्रा रक्तवण होगया। मस्तक ऊंबा होगया। नेत्रोंमें बीर ज्योति झर्कने लगी। वे चक्रविति क्रम्नीति समझ गए, वे सोचने लगे भागत विचय करके भी चक्रविती क्रम्मीति समझ गए, वे सोचने लगे भागत विचय करके भी चक्रविती विजय लालमा पूर्ण नहीं हुई, और अब वे मेर राज्यको हडपना चाहते हैं। मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं. लेकिन यह कभी नहीं होगा। बाह्बिलकी आत्मा कभी गुरुपम नहीं बन सक्ती र यह किसीका प्रमुख स्वीकार नहीं कर सकती पिन च हे वट च्ह्यवित्र और मेरा बहा भाई ही क्यों न हो। उससे मेरा भाईका अब क्या जाना जो मेरी स्वाधीनता लीनना चाहता है। राज्यनीतिमें नातेदारीका क्या संबंध, जे भी हो में अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करूंगा, अपन प्राण सर्वस्व स्योखावर करके भी अपनी स्वतंत्रता स्थिर रक्ख्या।

मुझे यह राज्य मेर पितानं दिया है जिस तरह उन्हें दिया था। मैं अपने राज्यका उसी तरह स्वामी हूं जिसतरह वे हैं। मेरा यह पैतृक अधिकार है, अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए में माईका ऋषा पात्र नहीं बनना चाहता, मुझे उनके विजयोत्सवमें क्यों साम्मिलित होना चाहिए, जब कि इस उत्सवका रूक्ष्य प्रभुत्व प्रकाशन है। उनकी विज-

यसे मुझे ईर्षा नहीं है। फिर टन्हें मेरी स्वाधीनतासे द्वेष क्यों है! वे मेरी स्वाधीनता क्यों नहीं देखना चाहते! क्या मेरी स्वाधीनता छीने विना उनका चक्रवितिष स्थिर नहीं रह सकता! इसका क्या अर्थ है कि भारतके सभी राजाओंने उनका प्रमुख स्वीकार कर लिया है और अपनी स्वाधीनता खो दी है तो मैं भी टसे नष्ट हो जाने दूं! वे राजा कोग यदि आजादीका रहस्य नहीं समझते उनके हृदय यदि इतने निर्वेख होगए हैं तो मैं उसके रहस्यको समझता हुवा भी क्यों गुलाम बन् ! नहीं, यह कभी नहीं होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने भाईका विरोधी बनना पड़े और चाहे सारे संसारका विरोध करना पड़े, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, और आजादीका मूल्य चुकाऊंगा।

उन्होंने उसी समय पत्रका उत्तर लिखा---

प्रिय अग्रज! अभिवादनम्।

भारत विजयके उपकक्षमें वधाई ! एक भाईके नाते मुझे इस विजयोत्सवमें अवश्य शिमिलित होना चाहिए था लेकिन नहीं होरहा हूं इसका उत्तर आपके पत्रका अंतिम भाग स्वयं दे रहा है। मैं एक स्वतंत्र राजा हूं, मेरे पूज्य पिठा ऋष्यभदेवजीने मुझे यह राज्य दिया है, फिर मुझे आपकी आधीनता स्वीकार करनेकी क्या आवश्यक्ता ! आप मेरी स्वाधीनता नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ऐसी परिस्थितिमें आपकी कोई भी आज्ञा पालन करनेसे में इन्कार करता हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं। भाईके नाते में आपकी परयेक सेवाके लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि आप चक्रवर्ति हैं और इस चक्रवर्तिके प्रमुखके नाते मुझपर अपनी आज्ञा चळाना चाहते हैं तव आपकी सेवा करना में अपना अपमान समझता हूं। मैं जानता हूं मेरी यह स्पष्टता आपको अवश्य खलेगी लेकिन इसके सिनाय मेरे पास और कोई प्रत्युत्तर नहीं है। आपका—बाहुब लि।

पत्र लिखकर उन्होंने उसे बंद किया और दूतको देकर उसे चकवर्तिके लिए देनेको कहा—

दृतने पत्र ले जाकर चक्रवर्तिको दिया । उन्होंने पत्र पदा । पढ़ते ही उनका हृदय कोषसे पदीस होगया । वह बोल रहे, बाहु-बिल्की इतनी घृष्ठता ? वह मेरा भारत विजयी चक्रवर्तिका, प्रभुत्व स्वीकार नहीं करना चाहता ? एक साधारण राज्यके स्वामित्वका उसे इतना अहंकार है ? अच्छा मैं अभी उसका यह अभिमान शिलार दुकहे २ कर दृंगा । यह कहते हुए उन्होंने बाहुबलिसे युद्ध करनेके लिए अपने प्रधान सेनापितको सेन्य सजानेकी आज्ञा दी ।

चकविते विद्वान मंत्रियोंने इस बन्धु विरेषको सुना। भाई भाईमें बढ़ती हुई इस युद्धाियको उन्होंने रोकनेका प्रयत्न किया। वे चक्रवितिसे बोले-सम्राट्! आप राजनीति विशारद हैं, दोनों भाइयोंके परस्पाके युद्धसे भीषण अनिष्ट होनेकी आशंका है। कुमार बाहुबिल न्यायिय और विवेकशील हैं, इसलिए उनके पास एकबार दृत भेजकर फिरसे उन्हें समझाया जाय, यदि इसबार भी वे न समझें तो फिर सम्र ट् जैसा उचित समझें वैसा हुक्म दें।

मंत्रियोंकी सम्मितिको चक्रवर्तिन पसन्द किया और एक पत्र लिखकर उसे दृतको देकर बाहुबल्लिक पास भेना । पत्रमें उन्होंने लिखा था----

#### प्रिय अनुज! सरेन हाजी वीद!

तुम्डारा पत्र मिछा, पट्कर अश्वर्य हुआ। तुम मेरे भाई हो,
मैं चाहता था तुम्हारे सम्मानकी रक्षा हो और मुझे तुमसे युद्ध न करना पढ़े। तुम स्वयं आकर मेग प्रभुन्त स्वीकार कर लो, किन्तु में देख रहा हूं, तुम बहुत उद्दंड होगए हो। में तुम्हें समझा देना चाहता हूं, कि राज्यनीतिमें बंधुन्तका कोई स्थान नहीं है वहां तो न्यायकी ही प्रधानता है। न्यायतः भारतकी प्रत्येक मृमिपर मेरे अधिकारको मानकर ही कोई राजा व्यपना गाउय स्थिर रख मकता है, तुम यह न समझना कि बंधुन्यके आगे में अपने न्याय अधिकारोंको छोड़ दूंगा।

एकवार मैं तुम्झरी उद्धतताके लिए क्षमा प्रदान करता हूं, और मैं तुम्हें फिर लिखता हूं कि अब भी यदि तुम मेरे माम्हेन उपस्थित होकर मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा राज्य और सम्मान इसी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि तुमने फिर ऐसा घृष्टता की तो मुझे यह सहन नहीं होगा और उसके लिए मुझे तुमसे युद्ध करना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम्हारे सामने दो चीजें उपस्थित हैं, आधीनता अथवा युद्ध। दोनोंमेंसे तुम जिससे भी चाहो स्वीकार कर सकते हो।

तुम्हारा—भरत (चकवर्ति)।

दूतने पत्र लाकर बाहुबिलको दिया, पत्र पदकर बाहुबिलका कांतरिक आत्म सम्मान जागृत हो टठा, लेकिन वे इतने बढ़े युद्धका उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने मंत्रियोंसे बरामर्श कर लेना उचित समझा।

मंत्रियोंने कहा-महाराज! इस युद्धके इच्छुक नहीं हैं, लेकिन

हमें अपनी आजादीकी भी रक्षा करना चाहिए है। यह प्रश्न जनता और देशकी स्वतंत्रताका है, इनके लिए हमें अपना सब कुछ बलिदान करनेसे नहीं हिचकना है गा। अपनी प्रजाको दूसरोंकी गुलामी करते हुए हम नहीं देख सकेंगे। हमें अपनी आतम रक्षा करना होगी, उसका चाहे कितना मृल्य देना पढ़े।

बाहुबिलजी भी यही चाइते थे. उन्होंने मंत्रियोंके उत्तरकी प्रशंसा और फिर उत्तर पत्र लिखना प्रारंभ किया । प्रिय अग्रज. अभिवादनम् ।

पत्र मिला । जीवन रहते हुए मैं किसीकी आधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता यह मेग निश्चित मत है। आपने मुझे युद्धकी घमकी दी है, और यिं आपको युद्ध ही प्रिय है, आप युद्ध करके मेरी स्वाधीनता नष्ट करनेमें ही अपना गौरव और न्याय समझते हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं युद्धसे नहीं हरता। यह तो वीरोंका एक खेल है, इस आतंकका मेरे ऊरर कोई प्रभाव नहीं लेकिन में आपको चेतावनी देवा हूं कि युद्धमें बाहुबलिका यदि कोई प्रतिद्वन्दी है, तो वह चक्रवर्ति ही हैं, फिर भी आप बहुत सोच समझ कर युद्धमें उत्तरें नहीं तो यह युद्ध आपको बहुत सहंगा पहेगा।

आपका-बाहुबिछ ।

दृत्को पत्र दिया वह शीघ ही उसे चक्रवर्तिके पास ले गया। उन्होंने पढ़ा, अग्निमें घृतकी आहुति पड़ी। उनके कोषका पारा अंतिम डिग्री तक पहुंच गया, नेत्र आग्निजवास्त्रकी तरह जरू उठे, सुजाएं फदक उठीं, वे अपने भड़कते हुए कोषको रोक नहीं सके।

उन्होंने सेनापितको संपूर्ण सेना सजाकर पोदनपुर पर आक्रमण करनेकी आजा दी। युद्धका बाजा बज उठा। भूमंडलको अपने पचंड बेगसे कंपाती हुई चक्रवर्तिकी सेनाने पोदनपुरको चारों ओरसे घेर लिया।

चक्रवर्तिकी संनाने नगरको घिग हुआ देखकर बाहुबिलने भी अपनी सेना संगठित की और चक्रवर्तिसे युद्ध करनेके लिए तैयार होगए। दोनों ओरके सिपाड़ी आज्ञा मिलते ही एक दुसरेसे भिड़नेको तैयार थे, लोहासे लोहा बजनेको था, युद्धकी बिलवेदी सैनिकोंका रक्तगत करनेको लालथिन थी। इसी समय दोनों ओरके मंत्रियोंने आपसमें एक सलाह की। दोनों भाई शक्तिशाली और बलवान है, झगड़ा भी दोनों भाइयोंका है इसिलिए भाइयोंके इसिववादमें निरपराध सैनिकोंका रक्तगत क्यों किया जाय? दोनों भाई आपसमें द्वन्द युद्ध करके अपनी शक्तिका अनुमान लगालें और हार जीतका निर्णय करलें।

मंत्रियोंके निर्णयको दोनों वीरोंने स्वीकार किया। दोनों ओरके सैनिक ज्योंके त्यों अपन स्थान पर खंडे रहे।

युगल बःधुर्थोने हारजीतके लिए तीन युद्ध निश्चित किए। नेत्रयुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध। वीर बन्धु अखाड़ेमें उतरे। दोनों ही शक्तिशाली और भ्रुगठित शरीरवाले थे, दोनोंका युद्ध देवताओंके भी देखने योग्य था।

सबसे पहिले नंत्र युद्ध हुआ। बाहुबलिका शरीर भरतसे कहीं अधिक ऊँचा था इसलिए अपने नेत्रोंको भरतके साम्हने निर्निमेष और स्थिर रखनेमें उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, किन्तु चक्रवर्तिको अधिक समय तक कपर उठाए रखनेमें कष्टका अनुभक

होने रूगा, वे अपनी हिष्को स्थिर नहीं रख सके और उन्हें इस युद्धमें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी।

अब जरू युद्धकी वारी आई। दोनों ही जरूयुद्धके लिए सरोवरमें उतर और एक दूमरे पर जरूके छीटें डाल्कर हरानेकी कोशिश करने रंगे। बाहुबलिकी शरीरकी ऊंच ईने यहां भी उनको विजयी घोषित किया। वे अपने हाथोंके छीटोंसे चकवर्तिके मुंह, आंखों तक उड़ाकर उन्हें बेकल करने रंगे जबकि चकवर्तिके उड़ाए हुए जरूकण उनके कंधेतक ही रह जाते थे। मस्तक और नेत्रोंपर रूगातार जरूकणके प्रहारसे घबड़ा उठे और इस जरू युद्धमें भी उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी।

अब मह्ययुद्धकी बारी थी, यह अंतिम युद्ध था। दोनों वीर योद्धा रंगभृमिमं टतर और अपनी मह्यविद्याका चम्हकार दिखाने रुगे। युगल वीर मह्य विद्यामें निपुण थे, दोनों ही युद्धके दांवपंचको जानते थे इस लिए अधिक समय तक युद्ध करके भी एक दूभरेको पराजित नहीं कर सके। युद्ध कुछ और अधिक समय तक चलता। इसी समय दर्शकोंने देखा दीर्घ शरीरबाले बाहुबलिने अपने विशाल बाहुपाशों द्वारा चक्रवर्तिको ऊपर उठा लिया और फिर उनके दृद शरीरको अपने कंघोंपर रख लिया। यदि वे चाहते तो चक्रवर्तिका शरीर पृथ्वी छूता दिखलाई देता लेकिन उन्होंने ऐमा नहीं किया और उनके शरीरको अपने कंघोंपरसे धीरेन भृतलपर उतार दिया।

बाहुबिल इस अंतिम युद्धमें भी विजयी हुए इस विजयने सभी दर्शकोंको आश्चर्यमें डाल दिया।

चक्रवर्ति तीनों युद्धमें विजित हुए। संपूर्ण भारतपर अपनी विजयकी पताका फहरानेवाला चक्रवर्ति अपनी इम हारको सहन नहीं का सका, उमका प्रताप पूर्ण मुंड मंडल कुछ समय प्रभाडीन होगया। न्यायका नाटक समाप्त होगया था, अब अन्यायकी बारी थी। अविवेकने चक्रवर्तिका साथ दिया, वे अपनी संपूर्ण राजनीतिको तिलांजिल दे बेठे। उन्होंने कोधित होकर अपने चक्रको संभाला और उसे अपनी अंगुलीपर धुमाकर देखते ही देखते बाहुबलिके ऊपर चलाया। इस अन्यायको देखकर दर्शकोंका मन म्यानिसे भर गया, वे उसके प्रतिकारके लिए कुछ कहना ही चाहते थे कि इसी समय उन्होंने देखा चक्रवर्तिका चलाया हुआ चक्र बाहुबलिके शरीरको छू भी न सका, वह उनकी प्रदक्षिण। देकर चक्रवर्तिक पास वापिस लौट आया।

बाहुबिलके धैर्यकी यह अंतिम सीमा थी, सभी राजाओंने उनके इस धैर्यको देखा; वे चक्रवर्तिको इस अन्याय युद्धके लिए धिकार देनं लगे।

अपने भाई चक्रवर्तिके इस अन्याय और राज्य हो छुपताका बाहुबिलिके पवित्र हृदयपर बहा प्रभाव पहा । उनका हृदय इस कुकृत्यसे विचलित हो उटा । उन्होंने स्वप्नमें भी उनके इतने नीचे गिरनेकी बात नहीं सोची थी। युद्धके इस अध्यायने उनके मनको बदल दिया वे सोचने हमें, इस प्रकार अन्याय और कुकृत्य करानेवाली इस राज्य हिल्लाको सैकड़ों घिकार हैं। आह ! देखो, इस राज्य तृष्णामें पामक हुआ मनुष्य अपने अंतरातमाके विवेक और कर्चन्यको किस तरह युकरा देता है, और दूसरोंके रक्तका प्यासा वन बाता है। बह

भरत मेरा भाई है, इस दोनोंकी जन्मदात्री एक ही जननी है। इमारे शरीरमें एक ही मांका खून वह रहा है, लेकिन राज्य लोलुपताने इसे भुलाकर मेरा वध करनेको मज्जूर कर दिया। तब क्या यह अपनेको अमर समझता है ! क्या यह समझता था कि मुझे मारकर भारतका विजयी सम्राट् कहलाकर इस जीती हुई वसुधाका अनंतकाल तक उपभोग करूंगा ! लेकिन इसमें वेच र इस चक्रवर्तिका क्या अपराध है, यह तो मब इमके मनकी अनुचित मटत्वाकांक्षाका प्रभाव है, यह तो उमका गुलाम है, यह विलक्ष्म निर्देश है। विचार करते हुए वे अपने हुएथों निर्देश सरलताका परिचय देने हुए ब'ले -

माई भाग ! मेर अखंड शरीर पर नकता पटार करके आपने उचित कार्य नहीं किया । संसारमें अपना निर्मेल यश फैलानेवाले अगत न ऋपमदेवके उपेष्ठ पुत्रके लिए गौरवश ली नीं यह कार्य करके आपने अपने वंशकी निर्मेल कीर्तिको कलंकित किया है, लेकिन इमके लिए भी आपसे क्षमा करता हूं । आप समझते होंगे मुझे गाउयकी आवांक्षा है, लेकिन ऐमा नहीं है, यह चंचला गाउय लक्ष्मी मेरे लिए आक्षणकी जन्तु नहीं है, यह तो आपके लिए मौभाग्य-शालिनी बनी रहे । मेंने यह युद्ध गाउय लाखन से नहीं किया आ, मेरे युद्धका ट्हेश्य तो अन्यायका प्रतिरोध और अपनी स्वाधीनता रक्षणका था । स्वाधीनताके इतिहासमें मेग यह युद्ध प्रथम एष्टका काम देगा और आगे आनेवाले स्वाधीन वीरोंके लिए स्वाधीनताकी दिशामें मार्ग पदर्शक होगा । में राज्य लोलुपी नहीं हूं, यह मैं केवल शब्दोंसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आजसे ही इस राज्यलक्ष्मीका त्याक

करता हूं। मैं तो अब अपना देग जंगलमें जमाऊंगा , यह राज्य—ह्या आप जैसे हो हुवोंके लिए मैं छोड़े जाता हूं। आप इसका आजादी से उपभोग की जिए ।

बाहुबिक जीने यह सब कहा और फिर अपने बीर पुत्रों को बुकाकर उसी युद्ध भूमिमें उन्हें राज्यतिक किया कौर वे प्रचंड आत्मवीर अपने सभी राज्य—चिन्हों और वस्त्रों को फेंककर उसीसमय तपस्वी कन गए।

चक्रवर्ति भरतका हृदय आत्म ग्लानिसे भर गया, उन्हें अपने इस कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाचाप हुआ, और उन्होंने भाई बाहुबलिसे क्षमा याचनाकी । उन्हें राज्यमें लानेके लिए बहुत आप्रह किया किन्तु अब तो समय निकल चुका था, कमानसे तीर छूट चुका णा, बाहुबलिने क्षमा पदान तो की परन्तु वे अपने निश्चयको नहीं बदल सके और सबके देखते ही देखते वे जंगलकी और चल दिए।

(8)

योगी बाहुबिल निजन गुफामें कठिन साधना निमम थे। आत्मिचितनमें वे पूर्ण संवम थे। नश्चः शरीरके स्नेह जालको उन्होंने लोड़ दिया था, जगज्जियनी सुधाको जीत लिया था। वे विश्वासकी तरह बटल व सुधाको तरह निश्चल, और गगनकी तरह निमल थे उन्होंने एक वर्षका अनाहारक वत धारण किया था। ध्यानमें अचल खड़े हुए, वह योगीश अल्लिय मेरु दंडकी तरह मास्त्रम पहते थे। अभिष्मकी प्रचंड जवालाएं, शीतऋतुकी बफ्को गला देनेवालीं टंडी हवा और वर्षकाककी मुसल्यार मेववर्ष हनेंड ध्यानसे चल्लित नहीं कर



## महाबाहृ श्री वाहुबलि।

[श्री गोमटम्बामी, श्रवणवेल्लेला ] (दैस्यो पु० ४०)

सकी थी। वृक्षोंसे विष्टित रूता मंडपोंने उनके सारे शरीको आच्छादित कर लिया था। सपौने उनके शरीको निकट ही गहरे बिल बना लिए थे, उनके ऊचे फर्रोसे जहरकी तीन जगलानं निकलती थीं लेकिन योगी बाहुबल निभय थे, वह टससे मस नहीं होना चाहते थे।

कठोर तपश्चरणके प्रभावसे उनके दिज्य शरीरमें अने क चमत्का-रिणी ऋद्भियोंने स्थान लिया था। कठिन उपभगों और याननाओं के साम्हने तपश्चर्याकी आगमें तपा हुआ उनका म्बर्ण वर्ण शरीर तिनक भी चलित नहीं हुआ था। तपके बलमें तमें हुए उनके अलीकिक आत्म-प्रभावके आगे देवों और विद्यावरोंके मुकुट शुक्त जाने ये लेकिन उनेई इमका कुछ भी भान नहीं मानो उनका आन्या किमी अद्भुत आनंदके गहेरे सगुद्रमें गीतं लगा गहा हो एने थे व योगीराज ब हुबलि-।

आज उनका एक वर्षका अनाहारक वन समाप्ति पर था, आज ही चक्रवर्ति भरत उनके दर्शनार्थ आए थे। योगीराजका भारा शरीर दिव्य प्रकाशसे जगमगा उठा था। चक्रवर्निन उनके दिव्य शरीरकी देखा, उनकी पवित्र आस्माके दर्शन किए। फिर वे सोचन लगे—एक वर्षिके अनाहारक वन और कठोर तपश्चरण करने पर भी इन्हें अवनक कैवल्य क्यों नहीं हुआ, और वे शीघ्र ही इसका कारण जान गए। उन्होंने योगेश्वरकी मनकी भावनाको समझा, वे मन ही मन कहने लगे-ओह! योगी बाहुबिलेके हृदयमें अब भी यह भावना बनी हुई है। वे अब भी समझ रहे हैं कि मैं चक्रवर्ति भरतकी भूमिपर खड़ा हुआ

हूं इसी छोटेसे कांटेने उनके मनको व्यथित कर रखा है, मैं उनके हृद्यके इस शुरुको निकाछ्णा।

चक्रवर्ति भग्तका मन पहिलेसे ही बदल चुका था। राज्य स्थानिका अब टेन्ड वह मोड नहीं रह गया था, वे शीघ्र ही उनके चरणों में नत होकर बोले—योगीराज! यह पृथ्वी स्वतंत्र है, इसका कोई भी स्वामी नहीं है। मानवके मनका अडंकार ही इम निश्चल वसुंघराको स्थान कहता है, मेरे मनका अडंकार अब गल गया है। आप अपने हद्यके कांटेको निकाल दीजिए यह समस्त भूमि आपकी है, भग्त तो अब आपका दास है, उसका अब अधिकार ही क्या रह गया है?

भारतजीके सारू शब्दोंने योगेश्वाके हृदयका शुरू निकाल कर फेंक दिया, बन्हें उसी समय केवल्यके दर्शन हुए । केवलज्ञान प्राप्त कर उन्होंने विगट विश्वके दर्शन किए।

देवनाओं ने उनकी पवित्र अत्मापर अपनी अद्धांजिल अर्पितकीं और उनकी चंण रजको मस्तक पर चढ़ाकर अपने जीवनको सफल समझा।



## द्वितीय खंड-

युगाधार ।

[६]

# योगी सगरराज।

## [भोगमार्गमे निकलकर योगमें आनेवाले महापुरुष ]

( ? )

राजा सगरका राज्य दरबार लगा हुआ था, व भिंहासनरूढ़ थे।

रत्नोंकी प्रभासे उनका भिंहाभन चमक रहा था। मणि और मोतियोंके
सुन्दर चित्र उटमें अंकिन किए गए थे। सिंहासनके एक ओर प्रधानमंत्री और दूसरी ओर प्रधानसेनापित थे। इसके बाद मंत्री और
अंतरंग परिषदके समासद थे। देश और विदेशोंके नरेश व्याकर उन्हें
भेंट प्रदान करते थे, राजा उन्हें आदरसे योग स्थानपर बैठनेकी आज्ञ

देकर उनका सन्मान करते थे। चारणगण उनके अट्ट ऐश्वर्यका मधुर शब्दों गान कर रहे थे—वे कह रहे थे—पृथ्वीपति! " आपके प्रवरू पराक्रमसे अखिल भारतक राजाओं के हृदय कंपिन होते हैं, आपके ऐश्वर्य और वैभवकी तुल्ना करनेकी शक्ति कुवेरमें नहीं है, देवबालणं आपके ऐश्वर्य निवासमें रहनेकी अभिल्या रखती हैं। भारतमें ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके साम्हने नतमन्तक हुआ हो? जिसकी ओर आपकी कुपान्हिं होती है वह क्षणमें महान् बन जाता है।"

राजा सगर अपने अनंत वैभव और अखंड प्रतापके गीतोंको सड़्षे सुन रहे थे। मडामंडलेक्षा राजाओंने उनकी कृपा-पातिके लिए विनीतभावसे उनकी ओर देखा, उन्होंने मंत्रियोंने कार्य सम्बन्ध कुछ परामश्चिका, जनताके मुख दुखकी बातें सुनी और दरबार समाप्त किया।

पार्श्व रक्षकोंके साथ वन्होंने राज्यमहरूमें प्रवेश किया उसी। समय उनके कानोंमें एक मधुर ध्वनि गृंज उठी----

पधिक मायामें मम्न न होना ।

मिथ्या विश्व प्रकोभनमें रे, आत्मशक्ति मत खोना ।

मोहक दृश्य देख यह जगका इस पर तिनक न फृक ।

मतवाका होकर र मानव ! इसमें तू मत भूक।

पिथक ! मायामें मम्न न होना ॥

गीत तन्मयताके साथ गाया जा रहा था, चक्रवर्तिन उसे सुना। गीतकी मधुर ध्वनि पर उनका मन मचल छठा, वे उसके पदलालिख-पर विचार करने रूगे। उन्होंने जानना चाहा कि यह मधुर गीत कौन गा रहा है ? विचार करते हुए अपने राज्य-महरूमें प्रवेश कर चुके थे । यौवनके वेगसे उत्भत्त सुन्दरियोंने उनकी ओर सम्नेह देखा, मधुर भावोंकी झंकार टठी, वे उनके स्नेहबंधनमें जकड़ गए।

### ( ? )

योगीराज चतुर्मुखजी नगरके उद्यानमें पघारे थे। उनका कल्याणकारी उपदेश सुननंके लिए नगरकी जनता एकत्रित होकर जा रही थी। सम्र ट्सगरनं भी उनका आना सुना, वं उनके उपदेशसें वंचित रहना नहीं चाहते थे, मंत्रियों और सभामदोंके साथ वे योगीराजका उपदेश सुनने गए।

मणिकेतु नामक देव भी उनका उपदेश सुनने आया था, वह राजा सगरका पूर्वजन्मका साथी था, उसने इन्हें देखा और पहिचाना। पूर्वजन्मकी तार झंकरित हो ठठे। पूर्वजन्मकी वे क्रीहाएं, विनोद लीलाएं और क्षेह वातांएं हृदय—पटल पर अंकित हो ठठीं। उसे वह प्रतिज्ञा भी याद आई जो उन्होंने एक समयकी थी। कितना मध्मय समय था, वह दोनों वसंतकी लीला देख रहे थे, अचानक एक वृक्ष-पातसे उनका विनोद भंग हो उठा था, उस समय उन दोनोंन अपने परलोकके संबंधमें सोचा था। किए उन्होंने आपसमें निर्णय दिया था। इम लोगोंको भी यह न्दर्गका स्थान छोड़ना होगा तब जो व्यक्ति मानव शारीर घारण करेगा, देवस्थानमें रहनेवाले देवका कर्तव्य होगा कि संसारकी मायामें मम्म होनेवाले उम अपने मित्रको आत्मकल्याणके पथ पर चलानेका प्रयत्न करे। आज मणिकेतुके साम्हने वह प्रतिज्ञा आत्मक होकर खड़ी थी। उसने सोचा—

"सगलाज, वैभवके नशेमें मदोन्मत्त हो रहा है, विलासकी मदिग पीते तृप्त नहीं होता। उसने अपने आपको इन्द्रियों और मनकी आज्ञाके आधीन कर दिया है, वह अपने कर्वेट्यको बिलकुल मूल गया है।"

" पूर्वजन्मकी प्रतिज्ञाके अनुसार मुझे उसके इस झुठे स्वप्नको भंग करना होगा, मुझे उसे लोक-कल्याणके पथ पर लगाना होगा। आज यह अवसर पाप्त है, मैं इसे जाग्रत करनेका प्रयत्न कलंगा।"

योगेश्वरका उपदेश समाप्त होने पर वह सगरगजसे मिला और अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया । पूर्वजन्मके विद्धुं हुए युगल मित्र **था**ज मिलकर अपने आपको मूल गए। उन्होंने उन आनन्दका अनुभव किया जिसका अवसर जीवनमें कभी ही आता है। फिर उन्होंने अपने जीवनकी अनेक घटनाओंका परस्पर विनिमय किया। सब बातें समाप्त हो जानेके बाद मणिकेतुने पूर्वजन्ममें की हुई प्रतिज्ञाकी याद दिकाई और साथ ही साथ उनसे कहा—सम्राटु! आज आप महान् ऐश्वयंके स्वामी हैं यह गौरवकी बात है। आपके जैसा वैभव, सौन्दर्य और विद्यानकी सामग्रिएं किसी विश्ले ही पुण्याधिकारीको मिलती हैं: किन्तु इनका एक दिन नष्ट होना भी निश्चित है। यह वैभव और साम्राज्य मिलकर विछुड़नेके लिए ही है। इसके उपयोगसे कभी तृति नहीं होती। मानव जितना अधिक इसकी इच्छ एं करता है और जितना अधिक अपनेको इसमें व्यस्त कर देता है उतना अधिक वह अपनेको बंधनमें पाता है और अतृतिका अनुभव करता है। अब तक आपने स्वर्गीय भोगोंके पदार्थीका सेवन करके अपनीः ठालसाओं को तृस करने का प्रयत्न किया है किन्तु क्या वे तृस हुई है? नहीं। सम्राट्! इच्छा पूर्णकी ठालसामें मम हुआ मानव अपनी अपूर्ण कामनाओं को साथ छेकर ही संगारसे कृतकर जाता है। आपका कर्तव्य है कि जबतक आपकी इन्द्रिएं बलवान हैं उन्होंने आपको नहीं छोडा है, और जबतक आपकी शक्ति और संमर्थ्य आपसे विदा नहीं मांग चुकी है, उनके पहिले आप इम विलासकी आधीको शान्त कर हैं; नहीं तो यदि फिर मामर्थ्य नष्ट हो जाने पर, विषयोंन हो आपको त्याग दिया तो फिर आपके ज्ञान और विवेककर क्या मृत्य रहेगा। इमिलर आप मब संसाको चिताएं छोड़कर लोककरणाणकी चिता करें, और जनताके दितके लिए मबस्व स्थाग करें।

सम्राट्ने मित्र मणिकेतुके परामर्शको सुना, लेकिन उससे वे प्रभावित नहीं हुए, उनके मनपर उसकी बार्तोका कोई असर नहीं हुआ। उनका मन तो इस समय वैभवके जालमें फंमा था, पुत्रमोहमें मोहित होरहा था और विकासका नशा अभी उनपर चढ़ा था, फिर उन्हें त्यागकी बात कैसे पमन्द आती ?

मणिकेतु उनके अंतरङ्ग भावोंको समझ गया, उनने अंतमें अपने कर्तव्यकी स्मृति दिलाते हुए उनसे कहा—मित्र! मेरा कर्तव्य था कि मैं तुमें अच्छ करूं। तुम इस समय ममत्वमें फंसे हुए हो इसलिए मेरी बार्तोंकी वास्तविकताको नहीं समझ रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा बन तुम उसे समझोगे। अच्छा. अन मैं आपसे विदा लेता हूं, यदि आपका मन चाहे तो कभी मेरा स्मरण कर लेना। मणिकेतु चका गया और सम्राट् सगर भी अपने नगरको लौट आए।

( 3 )

सगरगजके एकसे एक सुन्दर सौ पुत्र थे। अपने पिताके विशाह साम्राज्यमें वे आनंद और स्वतंत्रताका उपभोग कर रहे थे। कभी २ मनुष्य व्यवनी बेकारीसे भी ऊब उठता है; राजकुमार व्यवनी बेकारीसे घनढा इंटे थे। एक दिन सबने मिलकर विचार किया-" पिताके सीमान्यसे हमें किसी बातकी कमी नहीं है, लेकिन हमें उनके सौमा-न्यपर ही अवलंबित नहीं रहना चाहिए, हमें भी कुछ न कुछ कर्तव्य करना चाहिए । कर्तव्यहीन मानवका मन निवेल बन जाता है और निर्वेद मनको अनेक रोग और आपत्ति घर छेती हैं फिर कतेव्य रहित और पौरुष विहीन मनुष्य कायर कहलाता है और कायर पुरुषोंको कहीं सम्मान नहीं मिलता। संसार कर्मक्षेत्र है, इसमें कर्मशील मानव ही सफलता, यश, गौरव और सम्मान प्राप्त करता है, हमें निष्कर्मण्य नहीं बनना चाहिए, और अपने जीवनका बोझ किसीके केंघे पर डारूकर कायरोंकी जिन्दगी व्यतीत नहीं करना चाहिए। " इन विचारोंसे सभी एकमत थे, उन्होंने इस विषयमें पिनाजीसे परामर्श करना **३चित समझा । और ने सब मिळकर राम्राट् सगरके समीप आए।** उन्होंने विनीत स्वरसे चक्रवर्तीसे कहा-'पिताजी! प्रत्येक मनुष्यको अपने योग्य कार्य करना आवश्यक है। कर्मशीलतासे ही मानव जीवन सफल होता है। हम सब युवक अब कार्य करने योग्य होगए हैं, हम क्षत्रिय कुमारों का यह कर्तव्य नहीं है कि अकर्मण्य बनकर आछस्यकी गोदमें ही अपना अमृत्य समय समाप्त करदें; इसिछए ब्याज हम ब्यापकी सेवामें उपस्थित हुए हैं। ब्याप हमारे छिए योग्य कार्यकी योजना बनाकर दीजिए जिसे इम अम और साइससे पूरा करें।

वीर पुत्रोंके योग्यतापूर्ण वचन सुनकर चक्रवर्तिने कहा—पुत्रो ! सागरान्त पृथ्वी पर मेरा अधिकार है, पृथ्वीके सभी राजा मेरी आज्ञाका पालन करते हैं। साम्राज्यमें पूर्ण शांति है, शत्रुके नामसे आज तक किसीने अपना सिंग नहीं टटाया है। संभागका विभव आंख उटाते ही मेरे साम्हने आजाता है, फिर में तुम्हें क्या आज्ञा हूं ? तुम बताओ नुम्हें किम बातकी कमी है और किस चिन्ताने तुमपर आकर अक्रपण किया है जिसको बजहसे आज तुम्हारे हृदयमें इस तरहकी भावनाएं उटी हैं। यदि तुम्हें किसी बन्तुकी कमीका अनुभव हुआ हो तो उसे मेरे साम्हने प्रकट करों में उसे शीव पूर्ण करूंगा।

राजकुमार बोले-पिताजी! आपके क्रुवापूर्ण अनुप्रइसे हम सब सुख-सम्पन्न हैं, हमें किसी वस्तुका अभाव नहीं है फिर भी हम समझते हैं कि कर्तव्यके विना मानव जीवन निर्धिक है। हम यह भी जानते हैं कि जो मनुष्य प्राप्त मुखोंमें अपने आपको मुखा देता है और भविष्यके लिए कुछ उपाजिम नहीं करता हमका संचित पुण्य रष्ट होजानेपर हसे अंतमें किति यक्तनाएं ही भोगना पहती हैं। क्यावलंबी बनकर और हाथपर हाथ रखकर निष्किय जीवन व्यतीत करना और हसे विषय लालसामें ही लिस रखकर समाप्त कर देना तो मानव कर्तव्य नहीं है। इसलिए हम आपसे पार्थना करते हैं कि आप हमें कोई कार्य दीजिए हम हसे पूरा करके अवने कर्तव्य का पालन करेगे।

राजकुमारोंकी बात सुनकर सम्राट् फिर भी बोले-पुत्रो ! मैं जानता हूं कि तुम्हें कार्य करनेकी इच्छा है। मैं तुम्हारी इस इच्छाको द्वाना ढिचित नहीं समझना। तुम्हारे हृदयमें न्ठी हुई कर्तन्यभावना-ब्रोंको में कुचलना नहीं चाइता, लेक्नि में तुम्हें क्या कार्य बनलाऊं। फिर कुछ समय तक सोचनेके बाद वे बोले—अच्छा सुनो! में तुम्हें एक कार्य देता हूं। देखो, केलाश पर्वत पर सम्राट् भरतने सुन्दर चैत्याक्योंका निर्माण कराया है, उसमें भगवान ऋषभदेवकी विशाल मूर्ति स्थापित की है। भविष्यमें उन मंदिरोंकी रक्षाके लिए तुम केलाशके चारों और एक खाई बनादों और उसमें गंगाकी धाराको लाकर मिछादो, तुम यह कार्य अच्छी तरहसे कर सकते हो इमलिए में इस कार्यके करनेकी तुम्हें आज्ञा देता हूं। आजसे ही तुम इस कार्यमें लग जाओ। सगरगजकी आज्ञाका शीम्न पालन हुना। सनी राजकुमारोंने हर्पन्यनिके स्थ केलाशकी ओर प्रम्थान किया और वज्न दंडकी सहायतासे वे पर्वतको तोड़ कर उसके चार्गे ओर खाईका निर्माण करने लगे।

(8)

कर्मवीर पुरुष एकवार अपने प्रयत्नमें निष्फल होनेपर निराश नहीं होते, वे आगे बढ़ते हैं और फिर अपने कर्तव्यको करते हैं और जबतक वे पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर लेते तबतक उसे नहीं छोड़ते।

मणिकेतुको एकवार अपने कर्तव्यमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन वह अपने मैत्री धर्मकों मूला नहीं था। वह समय और साधनके प्रयक्तमें था। आज समयने उसे पुकारा था, साधन भी उसके साम्हने उपस्थित होगए थे। आज वह कैलाश पर्वत परसे गुजर रहा था वहां उसने खाई खोदते हुए सगर पुत्रोंको देखा। उसने कुछ सोचा और सोचकर मन ही मन प्रमुक्त हो टठा । उसका अंतरात्मा बोह टठा— 'आज इम मौकेको मुझे अपने हाथसे नहीं खोना चाहिए '—वह राजकुमारोंके निकट आया और उनसे बोला—राजकुमारो ! इस स्थान पर खाई खोदनेकी आज्ञा तुमें किसने दी है ! मैं यहांका स्वामी हूं और तुमें आज्ञा देना हूं कि तुम खाई खोदना बन्द करो ।

राजकुमारोंने उसकी इस घुष्ठताका खुछ उत्तर नहीं दिया—और वे अपने काममें रूगे रहे।

मणिकेतुने कहा-राजकुपारो ! तुम सुनते नहीं ? भें कहता हूं कि तुम मेरे इस म्थान पर खाई नहीं खोद सकते ।

अब राजकुगारोंने उसकी उद्दंडताका उत्तर देना उचित समझा। वे बोले—मूर्म्ब! मगर राजपुत्रों को उनके कार्यसे रोकनेवाला तु कौन है! इन पृथ्वीके स्वामी मगरराजके प्रभावको तु नहीं जानता! जो इस तरह अपनेको मालिक बननेका स्वम देख रहा है। माल्यम पहता है तेरा मस्तिष्क विकृत होगया है नहीं तो इन तरह पागलपनकी बातें करनेका साहम तुझे नहीं होता। हम लोगोंको सम्र ट् सगरराजने खाई खोदनेकी आज्ञा दी है, हम अपना कार्य करेंगे, तु रोकनेवाला कौन होता है!

मणिकेतु बोला-तुम नहीं जानते, मैं इस पृथ्वीका स्वामी हूं, मेरे साम्हने सगरगज कौन हंग्ता है ? तुम खाई खोदना शीघ्र बन्द कर दो, यदि तुम अपनी इस इच्छाको नहीं रोकना चाहते तो तुम्हें मृत्युके मुख्में जानेको तैयार होजाना चाहिए।

राजकुमार इसके लिए पहळेसे ही तैयार थे, वज्रदंडता न कर

मिणिकेतुके साम्हने खड़े हो गए। मिणिकेतु तो यह चाहता ही था— उसने अपने दिन्यास्त्रके प्रभावसे उन सभी राजकुमारोंको मूर्छित कर दिया, वे सबके सब ऐसे माळूप पड़ने छगे मानो किसी महान् निदाकी गोदमें सो रहे हों। उनमेंसे एक राजपुत्र ही बचा था जिसे मिणिकेतुने सगरराजसे यह सब समाचार सुनानेके लिए छोड़ा था। उन सभी राजकुमारोंको मूर्छित दशामें छोड़ कर वह सगरराजके समीप पहुंचा।

#### (4)

सगरगाज भोजन कर चुकनेके बाद अपने विश्राम गृहकी ओर आए थे, इसी समय उन्होंने किसी पुरुषका करुण रुदन सुना । वे उसके रुदनको अधिक देर तक नहीं सुन सके. उन्होंने द्वारपालसे उस व्यथित पुरुषको अपने पास लानेकी आज्ञा दी । द्वारपालने एक मलिन वेषधारी जर्जर दारीर वृद्धको लाकर उनके साम्हने खड़ा कर दिया । वह बहुन ही मलिन वस्त्र पहिने हुए था, उसकी सभी इन्द्रियें वे काबू होरडी थीं और बढ़े जोरसे वह कांप रहा था । अध्याद्के साम्हने आनेपर उसका रोना और भी बढ़ गया, उसकी हिंचकिएं बन्ध हो गई और गला रुद्ध होगथा ।

वृद्धको घैर्य देते हुए सम्राट्ने कहा—वृद्ध ! शान्त हो । बोलो— जुम इतने दुःखी क्यों होरहे हो ?

वृद्धने अवतक अपने आपको संमाल लिया था, वह कुछ देर रुक्तकर बोका-सम्रट्! आप भारतके सम्र'ट् हैं, आप सभी दुखियोंका दु:ख दूर करते हैं। आपका हृदय करणासे भरा हुआ है मुझे विश्वास होरहा है आप मेरी न्यथा अवस्य सुनेगे। आह ! पर मैं अपने कष्ट कष्टका कैसे वर्णन करूं ? मेरा तो कलेजा मुंहको आता है । स्म्राट् आज मेरा जीवन ही नष्ट होगया, मेरे बुढ़ापेका सहारा मेरा एकमान्न जवान पुत्र था। अपने जीवनका खून वहा कर मेंने उसका पालन किया था। मेरी सारी आशायें उसीपर अवलंबित थीं। आह ! आज उस निर्देशने मुझसे मेरे लालको छोन लिया। वह मेरे आंखोंका तारा और मेरे जीवनका सहारा था। सम्राट् आप मेरी रक्षा की जिए, मेरे बुढ़ापे पर तरस लाइए और मेरे लालको मुझसे फिर मिला दी जिए। वह आगे बोल नहीं सका, आंसूओंकी घारासे उसका मुंह रुद्ध होगया। चक्रवर्तीका हदय बुद्धके करण रुद्दासे पिघल गया। वे बोले! बुद्ध ! धेर्य रुख्यो मुझे बतलाओं वह कौन पुरुष है, में उसे इस अन्यायका दंड दंगा।

वृद्धने कहा—हम्र ट्र ब्यापके सान्त्वना पूर्ण कर्न्सेसे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। मुझे अब विश्वास होगया कि मेग कप्ट अवस्य दूर होगा, में आपको अपने पुत्रके छिन जानेका हाल सुनता हूं—राजाधिराज हं में अपने पुत्रको अपनी आंखोंसे कभी बिलग नहीं करता था। आज में किसी कार्यको जंगल गया था, कुछ समय बाद जब में वापिस लौटा तब मेंने देखा कि मेग वह जबान लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है। मैंने समझा वह सो रहा है और उसे जगानेका काफी प्रकल किया। घंटोंतक जगाने पर भी जब वह नहीं जागा, तब मैंने उसे बहे प्यारसे हिलाया दुलाया। जब वह टससे मस नहीं हुआ तब मैंने अपने पड़ोसियोंको उसे जगानेक लिए बुलाया। उन्होंने पुत्रको देखा और फिर मुझ पर करुणा दृष्ट काकर वे बोले—वृद्ध ! तुम्हारा यह पुत्र

अब नहीं जगेगा। इसके प्राणोंको यमराज छीन छ गया है. वह बड़ा दुष्ट है वह किसीकी कुछ नहीं, सुनता उसके हृदयमें किसीके लिए करुणा नहीं है। अब तुम इसके जगानेका उपाय मत करो, यह मृतक होगया है। जब मैंने यह सुना तब मेरे हृदयको बड़ा शोक हुआ और अब मैं आपके पास आया हूं। आप उस दुष्ट यमराजसे मेरे प्रिय पुत्रके भाणोंको छोटया दीजिए। मैं आपकी शरण हूं आप मेरी रक्षा की जिए।

वृद्धकी बात सुनकर सम्र ट्रको उसके भोलेपन पर बड़ा तरस भाया वे उसकी सरस्तासे बहुत प्रभावित हुए और उसे समझाते हुए बोले— हे वृद्ध महोदय! आप बड़े ही सरस्त हैं, आप यह नहीं जानते कि मृत्युके द्वारा छीने गए मनुष्यको बचानंकी किसीमें ताकात नहीं है, महोदय! मृत्यु तो यह नहीं देखती कि वह जवान है, अथवा किसीका इकलीता पुत्र है। उसकी आज्ञा संमारी मनुष्य पर अखंड रूपसे चलती है। चाहे सम्र ट हो अथवा दीन मिखारी, समय आनंपर वह किसीको नहीं छोड़ना। तुम्हारे पुत्रकी आयु समाप्त होगई है, वह मृतक होगया है। मृतकको जिलानंकी ताकत किसीमें नहीं है, इस लिए अब तुम्हें उसके पाणोंका मोह त्याग कर शांतिकी शरण लेना चाहिए।

सम्र ट्रेक वचनों से बृद्धको शांति नहीं मिली। वह बोला— सम्राट्! मेरे हृदयको पुत्र प्राप्तिके विना शांति नहीं। मेरा हृदय पुत्र वियोगको सहन करनेके लिए किसी तरह भी समर्थ नहीं है। पुत्रके मिलनेकी इच्छासे में जापके पास जाया था, उबदेश पुननेके लिए नहीं, लेकिन मैं देखता हूं, मुझे आपके यहांसे निराश होकर लौटना पहेगा। आप चक्रवर्ति सम्राट् होकर भी मेरी रक्षा नहीं कर संकेंगें ? सम्राट् ! आप ऐसा न की जिए, आप शक्तिशाली हैं, आप उस यमराजसे अवस्य ही युद्ध की जिए और मेरे पुत्रको लौटा दी जिए।

वृद्ध तुम नहीं समझते ? यमराजसे युद्ध करना मेरी शक्तिसे बाहर है अब तुम्हारा रोना घोना व्यर्थ है उस बन्द की जिये और इस वृद्धावस्थामें शांतिकी शरण लीजिए । महोदय ! अब आप पुत्र-मोहको छोडिए। यह ममत्व ही आत्मबंधनकी वस्तु है। तुम यह नहीं जानते कि सारा संसार स्वार्थमय है, सांमारिक स्नेहके खंदर स्वार्थ ही निहित रहता है नहीं तो बास्तवमें न कोई किसाका पुत्र है और न पिता है। न कोई किसीकी रक्षा करता है और न किसीको कोई मारता है। यह सब संमारका माया मोह है, जिसके कारण हम ऐसा समझते हैं। अश्वकों तो अब मोड त्याग कर प्रमन्न होना चाहिए। आज आपकी आत्मोत्रतिके मार्गका कंटक निकल गया, अब आप बंधन मुक्त हैं। आजसे अब अपने जीवनको सफल बनानेका पयल की जिए। यह मानव जीवन आत्म-करुपाणका लेष्ठ साधन है, उसे पुत्र मोहमें पहकर नष्ट मन की जिए । अवतक पुत्र मोहके कारण आप अपना क्रियाण न कर सके, लेकिन अब तो आप स्वतंत्र हैं इम्लिए जाक त्याग कर माधु दीक्षा लीजिए और आत्मक्रयाणमें संख्या हो जाइए।

सम्राट् ! बृद्धको इस तरह सान्त्वना दे रहे थे इसी समय अपने भाइयोंकी मृत्युसे शोकित राजकुमारने प्रवेश किया। उसका मन वेकड़ हो रहा था। उसने आते ही अपने सभी भाइयोंको साई स्रोदते हुए मृत्यु प्राप्त होनेका समाचार सुनाया । प्रिय पुत्रोंकी मृत्यु सुनकर सगरराज मूर्छित होकर प्रथ्वी पर गिर पहें । जब वह चैतन्य हुए तब टन्होंने देखा कि साम्हने बृद्ध खडा हुआ है । वह कह रहा है—सम्राट्! टपदेश देना सरल है लेकिन उसका पालन करना कठिन है । दूपरोंको प्रथ बतला देना कुछ कठिन नहीं परन्तु उसपर स्वयं चलना टेड़ी खीर है । आप मुझे तो उपदेश दे रहे थे आत्म कल्याण करनेका लेकिन आप खुद पुत्र वियोगकी बात सुनते ही चेडोश होगए ।

वृद्धके इस व्यंगका सम्राट्के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा । उनके मनसे मोहका बोझ उता गया । वे सोचमें लगे—वान्तवमें वृद्धका कथन सस्य है । सांसारिक मोह महाबलवान है, मेर ऊपर भी इस मोहका प्रवलवक चल रहा है, और में उसीमें चक्का लगा रहा हूं । आज में। मोह नशा भंग होगया । फिर वे वृद्धमें बाले—वृद्धमहोदय! सम्राट् जो कहते हैं उसे करते हैं । बेशक मोहने मुझे बेशेश बना दिया था, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूं । मेंने आत्मकल्याण और लोक सेवाके पथ पर चलना निश्चित कर लिया है, चलिए आप भी मेरे इस पथके पथिक बनिए।

सम्राट्के शब्दों से वृद्ध चौक पड़ा, वह उठा और बोला-सम्राट्! आज आप उस पथपर आए हैं, जिसपर कुछ समय पूर्व में आपको लाना चाहता था। आप मुझे नहीं पहचानते, में आपका पूर्वजन्मका साथी वही मणिकेतु हूं। मैंने आपको लोककल्याणके मार्ग पर लानेके लिए ही यह सब कार्य किया है। मैंने ही खाई खोदते हुए आपके पुत्रोंको बेहोश कर दिया था, और मैं ही वृद्धका रूप रखकर यहां

आया हूं। पूर्वजन्मकी प्रतिज्ञा पूर्ण करना मेरा कर्तन्य था, मैंने मित्रके एक कर्तन्यको पूर्ण किया है। मेरा कार्य अब समाप्त होगया, आप अब आस्म-कल्याणके पथ पर हैं।

में अब जाता हूं, आप अपने निर्धारित पथ पर चड़कर छोक-कल्बाण भावनाको सफड़ बनाइए। बेहोश हुए आपके पुत्रोंको में होशमें छाता हूं। यह कह कर उसने वृद्धका रूप बदल डाला। अब वह मणिकेतुके रूपमें था। सगराजने उसे हृदयसे लगा लिया और उसके मेंत्री घर्मकी प्रशंसा करते हुए कहा—मणिकेतु! तुम मेरे पूर्व जन्मके सच्चे मित्र हो। मित्रका यह कर्तव्य है कि वह सत्य-मार्गका पदर्शन करे और अपने मित्रको श्रेष्ठ सलाह दे। तुमने मोह—जालमें बेडोश रहनेवाले मित्रको समय रहतं सचेत कर दिया इससे अधिक मेंत्री घर्म और क्या हो सकता है! अब में कल्याणाथका पथिक हूं, मुझे अब कोई उससे उन्मुख नहीं कर सकता। यह कहते हुए सम्राट्का हृदय मित्र प्रेमसे भर आया, वे फिर एकवार हृदयसे मिले।

मणिकेतु अपना कार्य समाप्त करके देवलोक चढा गया और सम्राट सगर योगी सम्राट बन गए !



## [ 9 ]

# निस्पृही सनत्कुमार।

## (आत्म-सोन्दर्यके परीक्षक)

( ? )

सम्राट् सनत्कुमार भारतके चक्रवर्ती राजाओं में से थे वह असंड ऐश्वर्यके स्वामी थे साथ २ ही अनंत सीन्दर्यके स्वामी भी वह थे। उनका सीन्दर्य और मनोहर रूप दर्शनीय था। विश्वके सम्पूर्ण सुन्दर मोहक और लावण्यमय परमाणुओं को एकत्रित कर प्रकृतिने उनके शरीरकी रचना की थी। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनके सींदर्यकी प्रशंसा न करता, उनके सुगठिन शरीरपर उनके नेत्र मोहित न होते और उनके देखनेकी इच्छा न करता। उनके शरीरकी प्रभाके आगे सूर्य और चन्द्र लज्जित होते थे। मानव क्या देवता भी उनके आकर्षक सौन्दर्यकी प्रशंसा करते थे। कामदेवको उनकी निर्दोष सुन्दरता देखकर मनमें जलन हुआ करती थी। सरवालाएँ उनके दर्शनके लिए उनके दिन रहती थीं और कविगण उनके सौन्दर्यकी प्रशंसामें अपनी छेखनीको यशस्त्रिनी बनाते थे। लेकिन सम्राट्को अपने सौन्दर्यका तनिक भी अभिमान नहीं था, वह उसे प्रकृ'तकी एक दन समझन थे।

( ? )

मानव जगतके अद्मुत पदार्थीका वर्णन करनेमें इन्द्रगज कभी जहीं चूकते थे, उन्हें मानकी महिना और उसके ऐश्वर्यकी प्रशंसा करनेमें वहा अ नंद अपना था। उन्हें भारतसे प्रेम था, भारतकासियोंके महत्तकों वे नानते थे और देवताओंको नान्तकी महिना बतलानेबाछे प्रसंगोंकों वे समय २ पर वर्णन किया करते थे।

इन्होंने मनन्त्रभारके अकषित सौन्दर्यको देखा था उसमे के खहुन ही प्रमानित हुए गे वे मौन्दर्य वर्णनकी लाख्माको त्याग नहीं एक और आज इन्हासन पर बेठे हुए उन्होंने सुर स्मृद्धके माम्हने उनके मौन्दर्यकी तारीण कर हो उसी। वे बोळे—अहा ! भन्तकुमारका क्रम्य अन्या सुन्दरना अवर्णन य है। देवताओ ! मेने पुर्वा पर इतना प्रकालन मोन्दरना अवर्णन य है। देवताओ ! मेने पुर्वा पर इतना प्रकालन मोन्दर्य कहीं नहीं देखा । भारतमें उनके सौन्दर्यकी समता करनेवाला कोई व्यक्ति खोज करने पर भी नहीं िलेगा । मचमुचमें सौन्दय पर उनका अधिकार है। उनके सौन्दर्यको देखकर कोई भी मनोमुख हुए विना नहीं रह सकता ।

सम्राट्के सौन्दर्यकी यह वास्त्विक प्रशंसा थी, सुरराजने अपनी स्वोरसे किसी अलंकार अथवा अत्युक्तिकी गंच नहीं मिलाई भी, किन्तु देवताओं को इन्द्रके मुंहसे एक मानवकी यह पशंसा नहीं रुची। उनके हृद्यमें विद्वेषकी भावनाएं जाग उठीं। अमरहोक निवासी देवताओं के विश्वविजयी सौन्दर्यके आगे नरहोक एक व्यक्तिकी सुन्दरताकी मशंसा करना उनके सौन्दर्यका उपहास था, वह उन्हें सहन नहीं हो सका। वे इस प्रशंमाका समर्थन नहीं करना चाहते थे मन नहीं बोह्नता था, किन्तु मुंह खोह्नना तो आवश्वक था। किंग् उन्हें इन्द्रदेवके रुष्ट होनेका भी भय था। स्वामीके आगे साधारण मनुष्योंको कभी र अपने मनकी आवाजको भी दवाना पड़ता है। यही हुआ, न चाहने पर भी उन्होंने दवे कंठसे इन्द्रकी इस सौन्दर्य पशंमाका समर्थन किया।

देवताओं के समूदमें एक प्रभादेव ही ऐसा था जिसने सम्राट्के सीन्दर्यका हृदयसे समर्थन किया था। दरबार समाप्त होते ही उसके हृदयमें सम्राट्के सीन्दर्य दर्शनकी टरकट ६च्छा हुई। वह उनके सीन्दर्यका परीक्षण भी करना चाहता था, वह स्वर्गछोकसे चलकर सम्माट् सनरकुमारके भवनकी और आया।

( 3 )

सबेरका समय था—पतायी मार्लंडने अपनी सुनहरी किरणोंसे सारे विश्वमें सीन्दर्थ सृष्टिकी रचना कर दी थी।

नित्यकी तरह सम्राट् सनत्कुमार उस समय अपनी व्यायाम-श्वालामें थे। अलाड़ेमें उतरकर वे व्यायाम किया कर रहे थे। उनका सुन्दर शरीर घुळमें सना हुआ था। घुळ घूमिरत शरीरसे सौन्दर्यकी दिव्यपमा निकलकर उस स्थानको दीसवान बना रही थी। खुले शरीर पर विलरी हुई काकिमा और ओज एक विचित्र चमक पैदा कर रही थी, उसी समय प्रभादेव वहां पहुंचा। उसे माछ्य होगया था कि सम्राट् इस समय व्यायामशालामें हैं, वह वहां पहुंच कर उनके नक्क सौन्दयंको देखना चाहरा था! उसने गुप्त रूपसे न्यायामशालामें प्रवेश किया और अतृप्त नेत्रोंसे सम्राट्के सौन्दर्यको देखा । स्वामा-विक सौन्दर्य अपने अन्दर एक अद्भुत आकर्षण खता है, किसीको भी अपनी ओर आकर्षित करानेकी शक्ति उसके अंदर रहती है। यह असंभव है कि वह अउने आकर्षणसे किसीका मन न खींच छै। मानव क्या देवता भी रूप गशिके जारुसे अपनेको बचा नहीं सकते. फिर चाहे वह सौन्दर्य किसी युवती बालाका हो अथवा किसी युवकका । वह अपना आकर्षक प्रभाव रखता है। बनावटीपन, कृत्रिमता और भड़काइट इस शक्तिसे बिलकुल शून्य हैं, वट कुछ समयके लिए नेत्रोंमें एक चकाचींय अवस्य पैदा कर सकती है। संभव है कुछ अज्ञानी और भोछे मानव उपके बनावटी आकर्षणमें फंप जायें लेकिन परीक्षक और देवता उसके जालमें नहीं फंप सकते।

प्रभादेवने मझाट्के उस अक्कितिम रूपको देखा, वह उनके सौंद्र्ये पर मुग्य, चित्रिन और आश्चर्य चिकत सा होकर देखता ही रह गया। न माद्रम कितने समय तक वह उन्हें देखता रहा, परन्तु उसे तृप्ति नहीं हुई। किन्तु अब उसे इस सौन्दर्य दर्शनसे अपने नेत्रोंको रोकना पड़ा। सम्राट्का व्यायाम समाप्त होचुका था. उन्होंने स्नान किया, वस्त्र घारणः किये और अपनी राज समाको चल दिए।

सम्राट् सनस्कुमार अपनी राज्यसभामें थे, इसी ममय द्वारपाङने किसी अपरिचित पुरुषके आनेकी सूचना दी, अपरिचित राज्यसभाके काषा गया । महाराजके साम्डने आकर अपरिचितने उन्हें प्रणाम किया, ब्बीर फिर एक अर्थपूर्ण दृष्टिसे उनकी आर देखा । इससे पहिले उसने सन्दक्तमान्को ज्यायामकालामें देखा आ और अब जन्हें सन्दर् बर्खोंसे भृषित राज्य सनामें देखा । उसने देखा कि जो सीन्दर्य व्यायाम-शालामें उनके शरीर पर था अब नहीं है, यह देखकर उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ और विचार भी । वह मोच रहा था-मौन्दर्य और रूप क्या इतना कृत्रिण, क्षणिक और नश्चर है ? यह एक रूणमें ही कितना परिवर्ति ा जाता है। इसी रूप और सीन्दर्य पर मुख होकर मानव अपना आत्मसमर्पण कर देता है. और इस' रूक्त जारूमें पढ़कर सद्धिवेक और सुबुद्धिका खो बैटना है। इस क्षणिक सुन्दरता पर मुग्त्र होनेवल्ले मानवको क्या कहा जाय । विचारमें वह इतना व्यस्त हो गया था कि सम्राट्कं द्वाग दिए गए स्थान स वठना भी वह भूल गया । जब वह विचार निद्रासे जागा तब अपने स्थान पर बैठ गया।

अपरिचित्रके चेइंग पर टठनेवाली तरंगोंको स्प्र ट्ने देखा था। वे उससे बोले-मडोदय ! आपने इस गाउय सभामें आनेका कष्ट किसलिए किया है ! और यदां आकर आप किस विचारमें व्यस्ता होगए हैं, कृपया अपने आनेका स्पष्ट कारण बतलाइए ।

अपरिचित अब विचार-जालसे मुक्त हो चुका था। उसने सम्राट्के प्रश्नका उत्तर दिया। वह बोला-स्म्राट्! आज देवराजके मुंहसे आपके सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनकर मैं आपके दर्शनके लिए यहां आया था। मैंने कुछ समय पहले आपको न्यायामश्चालामें देखा भक्त

कौर अब इस राज्य सभामें देख रहा हूं। मैंने आपके सौन्दर्यकी तुलनात्मक दृष्टिसे देखा है। सम्राट् मुझे सत्य कहनेके लिए क्षमा करेंगे। मैंने इन दोनों स्थानोंके सौन्दर्यमें क्षक विचित्र परिवर्तनके दर्शन किए हैं इसी परिवर्तनने मुझे एक चिंतामें डाल दिया है।

अपरिचितके कथन पर परिषदके सभासदों को सन्तोष नहीं था। वे बोले-अपरिचित ! आप देवता ही क्यों न हों, लेकिन आपके कथन पर विश्वास नहीं किया जा मकता । हम अपने सम्राट्को चित्य प्रति देखते हैं, हमें उनके सौन्द्यमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता। किर आपने इतने थोड़से समयमें उनके सौन्द्यमें परिवर्तनके दर्शन कहांसे कर लिए !

प्रभादेवन कहा—पारिषद महोदय! आप घेष रिखए, आपका कथन भी किसी अंश तक रूटा है, आप नित्य तत उम्राट्के सौन्दर्यको देखते हैं लेकिन आप देखनेके लिए देखते हैं, आपने उस दृष्टिसे नहीं देखा है जिप दृष्टिसे में यहां देखने आया हूं। मेग देखना केवल परीक्षणके लिए है, और इस पर क्षणकी कसौटी पर कस कर में यह स्पष्ट रूपसे कह सकता हूं कि सम्राट्में जिस सौन्दर्यके दर्शन मैंने न्यायाम-आलामें किए थे वह अब यहां नहीं है।

सभासदोंनं कहा-आपके कथनपर उस समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक आप प्रमाण द्वारा सिद्ध न कर दें। भले ही आपका कथन सत्य हो, लेकिन हम इक्का प्रमाण चाहते हैं, कहिए आप इसका कोई प्रमाण दे सकेंगे !

प्रभादेव ददतासे बोळा-प्रमाण ! हां दे सकूंगा । लेकिन यह अंतर

इतना सूक्ष्म होगा कि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगें फिर भी मैं आपको प्रमाण दूंगा।

प्रभादेवने स्त्राट्की ओर देखकर कहा-सम्राट् ! मैं अपनी बातका प्रमाण सभासदोंको देना चाहता हूं **इ**सके लिए मुझे आप आजा दी जिए, सम्राट्ने आजा पदानकी । तन प्रभादेवने प्रधानमंत्रीकी ओर रूक्ष करते हुए कहा-प्रधानमंत्री महोदय ! आप जलसे पूर्ण भरा हुआ एक कटोरा मंगवाइए। कहनेके साथ ही जलका कटोरा सान्हने आगया तब उस जरुके कटोरको दिखरु।ते हुए प्रभादेवने सभासदोंसे कहा-महोदय! आप जलसे भरे हुए इस कटोरेको अच्छी तरहसे देख स्मै जिए, देखिए यह जलसे संपूर्णतः भरा हुआ है, अब मैं इस जलके कटोरेको लिए जाता हूं। प्रधानमंत्री महोदय! आप भी मेरे साथ आहए। अब वह एकान्तमें था, वहां उसने पधानमंत्रीके साम्हने ही जलके कटोरेसे एक तिनके भर जल निकाल लिया, और जलके कटो-रेको राज्य सभामें ज्योंका त्यों लाकर रख दिया। जलके कटोरेको लक्ष्य कर वह सभासदोंसे बोला-महोदय। आपने इस जलके भरे कटोरेको पहले देखा था, और अब आप फिर देख रहे हैं, क्या आपमेंसे कोई सभासद बतका सकेगा कि इसका जल पहलेसे अब कितना कम है ?

सभासदोंने जकसे भरे कटोरेको पहले देखा या और अब भी देखा उन्हें उसमें कोई कभी माछम नहीं हुई । वह बोले-अपरिचित महोदय ! इम इस कटोरेके जकमें किसी तरहकी कमीका अनुमव नहीं करते ।

प्रभादेवने कहा—महोदय ! अब आपको मेरे कथनका प्रमाक मिक नायेगा । देखिये इस क्टोरेमेंसे एक तिनका अक निकाका गया है, इसके साक्षी आपके प्रधानमंत्री महोदय हैं छेकिन आपको नलकी कमीका अनुभव नहीं हुआ। जिस तरह एक तिनके जलकी कमीका आप अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह सम्राट्के परिवर्तित होनेवाछे सौन्दर्यका भी आप अनुभव नहीं कर सकते। छेकिन मैंने उसका अनुभव किया है। आप अब मेरे कथन पर अवस्य विश्वान केरेगे।

सभासदोंके पास इस तर्कका कोई उत्तर नहीं था, प्रभादेवकी बातको उन्हें स्वीकृत करना पढ़ा । विवाद समाप्त हुआ, सनत्कुमारके निर्दोष सीन्दर्यकी प्रशंसा करके प्रभादेव अपने स्थानको चला गया ।

## (8)

सम्राट् सनत्कुमारने इस विवादको सुना था। सौन्दर्य परिवर्तनकी बातको उनके मनने स्वीकार किया था। उनका मन केवल स्वीकार करके ही नहीं रह गया, उसने और आगे भी सोचा। उसने सोचा— सोन्दर्यकी क्षण क्षणमें होनेवाली नश्चानाको। हां वास्तवमें यह सौन्दर्य नश्चा है, एक दिन यह अवस्य नष्ट हो जायगा और जिसका यह सौन्दर्य है वह शरीर भी तो नश्चर है। उन्होंने और भी सोचा—यह शरीर नश्चर नहीं संसारके सभी पदार्थ नाशवान हैं, और संसारकी इस नश्चर लीलाको देखकर में उसमें मुख हो रहा हूं। अब मुझे संसारके इस सौन्दर्यकी ओर न देखकर अपने अन्दरके विराट् सौन्दर्यका दर्शन करना चाहिए, वह सौन्दर्य जो अनंत है, अगाध है, जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता तो अब मैं उसी सौन्दर्यका दर्शन करना चाहिए, वह सौन्दर्य जो अनंत है, अगाध है, जो कभी क्षीण नहीं होता, संसारसे वह विरक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्रको राज्यसिहासन

सौंग और साधु दीका प्रदण की। अयोध्याका सौन्दये चक्रवर्ति सन्दकुमारके विना अब शून्य सा हो गया था।

(4)

सन्नाट् सन्तकृतार, नहीं महात्मा सन्तकृमार—योगीश्वर सन्तकृमार, अब योगसाधनामें तन्मय थे। तपश्चरणमें निरत थे। उन्होंने इस जन्मके सांसारिक बंधनोंको तोड़ हाला था, लेकिन पूर्वजन्मके संस्का-रोंको वह नहीं तोड़ पाए थे, वे अभी जीवित थे। पूर्वकर्म फल पाना अभी शोष था, वह प्रकटमें आया, उन्हें कोढ़ हो गया। उनका वह सुन्दर और दर्शनीय शरीर कोढ़की किटन व्याधिसे आज प्रसित था, सारे शरीरसे मिलन मल और रक्त निकल रहा था। तीन्न दुर्गिधिके कारण किसीको उनके निकट जानेका साहम नहीं होता था, लेकिन इसका उन्हें कोई खेद नहीं था, कोई ग्लान नहीं था। वे शरीरकी अपवित्रताको जावते थे, वे निर्ममत्व थे, शरीरकी बाधा उन्हें आत्म-ध्यानसे विलग नहीं कर सकी थी। उनकी आत्मतन्मयता पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, वे पूर्वकी तरह स्थिर थे।

देवताओं को उनकी इस निर्ममत्त्रता पर भाश्चर्य हुआ । उन्होंने जानना चाहा, सनत्कुमारका यह निर्ममत्व बनावटी तो नहीं है, वह जो कुछ बाहरसे दिखला रहे हैं वह उनके अंदर भी है अथवा नहीं, उन्हें परेक्षणकी कसौटी पर कसना चाहा ।

"इम वैद्य हैं, ज्याधि कैसी ही भयानक क्यों न हो मले ही बह कोड़ ही क्यों न हो इम उसे निश्चयसे नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं " वह ध्वनि योगीराजके कानों पर वारवार आघात करने लगी। उन्हें इससे क्या था, वे तो आत्म-समाधि मझ थे।

निश्चित समय पर योगीश्वरने अपना ध्यान समःस किया। वैद्यान उनके साम्हने उपस्थित थे। उनके चरणोंमें पहकर बाले— यौगिश्वर! मानता हूं आपके ध्यानमें यह ध्याधि कोई बाधा नहीं पहुंचाती होती, लेकिन ध्याधि तो व्याधि ही है, उसकी वेदना तो आपको होती ही होगी। मेर रहते हुए आपकी यह व्याधि बनी रहे यह बहे दुःखकी बात होगी। योगीश्वर! आप मुझे आजा दीजिए। आपकी यह व्याधि कुछ धर्णोंगें ही में नष्ट कर दूंगा।

ऋषीश्वाने सुना-वे वही शांतिसे बोले-वेदाराज ! जान पहता है आप बड़े दयालु हैं आपको मेरी व्याधि नष्ट करनेकी बहुत चिन्ता हो रही है। मैं समझग हूं आप वास्तदमें ऐत देदा हैं जो मेरी व्याधिको नष्ट कर सकेंगे।

'भापकी क्रगसे मुझमें व्याधि नष्ट करनेकी शक्ति मौजूद हैं? वैद्य रूपधारी देवताने कहा ।

वंद्यगज ! लेकिन क्या मेरी मूळ व्याधिको आप पहचानते हैं है जिसकी बजहसे यह जगरी व्याधि जिसे देखकर आपका मन करणासे पिघल रहा है, जीवन पा रही है उस व्याधिका भी निदान कर सकेंगे ? वेद्यराज ! यह व्याधि तो कुछ नहीं मुझे उसी व्याधिके नष्ट करनेकी चिन्ता है—वह महाव्याधि है 'जन्म—मरण' उसका मुख्य कारण है कर्मफळ । क्या आपमें उसके नष्ट करनेकी शक्ति है ?

वैद्य अब मौन था, योगी सनत्कुमारके प्रश्नका उसके पास कोई

उत्तर नहीं था। वह अब अपनेको अधिक समय तक प्रद्धन नहीं समझा, वह पराजित हो चुका था। महात्माके चरणोमें पड़कर वह बोळा—महात्मन्! क्षमा की जिए। महावैद्यका परीक्षण करने मैं आया था वैद्य बनकर। मैं आपकी व्याधिको निर्मू करना तो दूर उसका निदान भी नहीं जानता। इस व्याधिके विनाशक तो आप ही हैं। आपमें ही कर्मफल और जन्ममरण नष्ट करनेकी शक्ति है। मैं तो आपकी निर्माहता देखने आया था उसे देख चुका। आपका योग साधन, आपकी आत्म तन्मयता, आपकी निर्मात्वता आदर्श है, वास्तवमें आप निर्माह योगी हैं। मैं तो आपका चरण सेवक हूं. आपका अपराधी हं, क्षमाका पात्र हं। प्रार्थना करके देव अपने स्थानको चढा गया।

योगीराजने तील कर्मके फड़को योगकी प्रचंड टण्णतामें पका डाला, उसके रसको ध्यानाग्रिसे नष्ट कर दिया। तीक्ष्ण व्याधिको के पोगये, योगकी महान् शक्तिके साम्हने कर्मफड़ स्थिर नहीं रह सका वह जड़कर भरम हो गया। योगीराजने दिव्य आत्मसीन्दर्यके दर्शन किये, उसमें उन्होंने अपनेको आत्मविभोर करा दिया, उनका मानस पटल आत्म-सौन्दर्यकी उस अद्भुत प्रभासे जगमगा टठा था जो अविनश्वर थी, स्थायी थी और अमर थी।



# [८] **महात्मा संजयंत।** (सुदृढ़ तपस्वी)

(१)

गंधमालिनी देशकी प्रधान राजधानी वीतशोका थी। उसके अधीश्वर ये महाराजा वैजयन्त । उनका वैभव स्वर्गीय देवताओं की तरह अतुहनीय था। वे अपने वैजयन्त नामको चरितार्थ करते थे। साहस और पराक्रममें भी वे एक ही थे। रूक्ष्मीकी तरह महाभाग्या महारानी भव्यश्री उनकी प्रधान पटरानी थी।

वैजयन्त न्याय और नीतिसे अपनी प्रजाका संरक्षण करते थे। वे उदारमना थे। विद्वानोंका योग्य सम्मान करके, सुहृद् बंधुओंको नि:स्वार्थ प्रेमसे और आश्रितोंको द्रव्य देकर संतुष्ट रखते थे।

अत्याचारियों और अन्यायके किए उनके हाथमें कठोर दंढ या

इसी छिए उनके राज्यमें व्यसनी और दुराचारी पुरुषोंका अस्तित्व नहीं था।

उनके दो पुत्र थे—एक संजयन्त दूसरे जयंत। राज्य पांगणकी शोमा बढ़ाते हुए वे दोनों बालक दर्शकोंका मन मुख्य करते थे। दोनों ही प्रतापशाली सूर्य और चन्द्रके समान प्रकाशवान थे। दोनों कुमा-रोने बहे होनेपर न्याय औ। माहित्यका अच्छा अध्ययन किया था। सिद्धांत और दर्शनशास्त्रके वे मर्मज्ञ थे, वे अब यौवनसम्बन्न थे; शरीर संगठनके साथर सौन्दर्य और कलाका पूर्ण विकास उनमें हुआ था।

उस समयका शिक्षण आज जैसा दोषपूर्ण नहीं था। अन्जका হ্যিপ্লগ্য मानसिक विकास और चरित्र निम'णके लिए न ट्रांकर केवल उदर पूर्ति और विलासका साधन बना हुआ है। आस्तिक विज्ञान और डमके विकासकी ओर हमका थे'हा भी लक्ष्य नहीं है। उसका पूर्ण ध्येय भौतिक विज्ञान और उसके विशासकी ओर ही है। युवकोंके मनमें गुप्त ऋषमे विकसिन होनेवाली वासना और कामलिप्पाको वह पूर्ण सहायता देता है। स्वद्शा जातिमम्मान, स्वाधीनता और आत्मगौरवकी भावना-ओंको आक्रा शिक्षण छूना भी नहीं है, उसने युवकोंके साम्हने एक हेमा बानावरण पदा कर दिया है जो उनके लिए भयंकर विनाशकारी है। विदेशी सभ्यता और भावनाओं को यह उत्तेजित करता है और पूर्व गौरवके संस्कारोंकी जड़को नष्ट करता है। इस भयानक शिक्षणके मोहमें भारतीय युवकोंका जीवन और देशकी संपत्ति स्वाहा हो रही 🦹 और उसके बदले उन्हें गुलामी, मानसिक पाप और भोगविलासका . agait मिळ रहा है। इस शिक्षणके साथ ही युवकोंके मानसिक पत्तन और चित हीनताक अनेक साधन आज एकत्रित हो रहे हैं, सिनेगा और नाटक फेशन और शुक्रारियता कोड़में खाजका काम कर रही है। आज युक्तोंमें चिरत संगठन समाज निर्माण, आस्मिनिणय, सद्ज्ञान और विवेक्की भावना ही नहीं रह एई है। अल्ग्ज्ञान और श्रोड़ेसे वैभवको पाकर ही वे वासनाकी चरमसीमाको उल्लंघन कर जाते हैं। आमोद प्रमोद, हाम्यविहास, कामोहीपन और रिन्द्रिय तृपिके साधनोंमें ही वे अपने यौवनके गर्म खूनको खो देते हैं। समाज और राष्ट्रको से अमृल्य निधियां गष्ट्रके लिए उपयोगी न बनकर उसके लिए घातक सिद्ध होती हैं।

प्राचीन शिक्षाका रहेरय चरित निर्माण आत्मतृप्ति और आदर्श स्थापित के तेका था। वह केवल उदरपृतिके लिए नहीं था। यही कारण था कि उस समयके शिक्षित अपने कर्तत्वको अच्छी तरह पहचानते थे।

युक्क संजयंत और जयंतका शिक्षण इसी दिशामें था, उनका मिन्तिएक पित्र ज्ञानसे परिपृष्णे था। विलास और इन्द्रिय वासनाकी भावनाएं ही उनमें नहीं जगी थीं। उनका जीवन देशसेवा, परोपकार और सत्य प्रचारके लिए घरोडर रूप था उनका लक्ष्य एक था, वार्मिक विवेचन और लोकसेवा। वे भादर्श युक्क थे।

( २ )

वर्षाकारकी सन्ध्याका समय था। मेघनंडहर्ने अपने अंघकार-पूर्ण वातावरणमें सूर्यके संपूर्ण प्रतापको दक्त लिया था। उसने अपनी चनी और काली चादरसे व्यासमानको आवृत्त कर लिया था। यह उसके बखदानका समय था। मेघोंके इदयकी उदारताका स्रोत आज अनिवार्य गितिसे फूट पढ़ा। वे भीषण गितिसे भूमंडकको आद बनानेका प्रकल् करने लगे। अरे! यह क्या अपने पचुर दानकी सीमाका आज वे उल्लंघन ही कर गए! वे भूमलघार वर्षासे नदी तालाव और सागरको एक करने लगे। इस जलदानमें बढ़ी गढ़बढ़ी हुईं और मेघगण आपसमें भिड़कर टकराने लगे, उनकी आपसकी टक्करसे एक भयंकर शब्द उत्पन्न होकर मनुष्योंके कानोंके परदे फाइनेका प्रयत्न करने लगा। बालक और कायर—इदय महिलाओंके मन भयसे भर गए। घनघटामें लिपी हुईं सौदामिनी अब अपने वेगको न सम्हाल सकी, वह अपनी चंबल गितिसे मृत्य करती हुई मानवोंके नेत्रों में चकाचौंध पदा करने लगी, आह! यह मृत्य करती हुई अपने चंबल बेगको नहीं संभाल सकी और मेवमंडलसे च्युन होकर प्रचण्ड नाद करती हुई महाराजाकी अश्वशालामें गिरकर पृथ्वीमें विलीन हो गईं।

जलवर्ष समाप्त होनेपर अश्वपालने देखा—विजलीने गिरकर महाराजके विशाल हाथीके शरीरको नष्ट कर दिया है। हाथीके इस अकाल निधनने उसे बहुत ही दु:ख दिया—उसने महाराजको जाकर इसकी सूचना दी। वह बोला—महाराज! आज आपकी अश्वशालापर भीषण वज्राधात हुआ है और उसने आपके प्रधान हाथीके पर्वत जैसे शरीरको दुकहे २ कर डाला है। प्रधान हाथीके अभावसे अश्वशाला शुन्यसी माल्यम होरही है। मृत्युने एक क्षणमें ही उसे अपना प्राप्त बना लिया। अहा! प्रिय गजेन्द्रकी मृत्यु मुझे दुखित बना रही है। अश्वपालकके मुंहसे अपने प्रिय गजेन्द्रकी मृत्यु सुनकर राजाका इदय बहुत ही दुखित हुआ। वह उनका अत्यन्त प्रिय गजेन्द्र था। अनेक भयंकर युद्धीमें उसने उनकी पाण रक्षा की थी। वे सोचने करो-ओह! भयंकर कालने मेरे विय गजेन्द्रको इतने शीघ नष्ट कर ढाला क्या! यह करूपना भी की जा सकती कि एक क्षणमें ही उसका वन्नत शरीर इस तरह नष्ट हो जायगा। ओह ! कालका शस्त्र कितना अमोघ है, यह पता नहीं यह कब चल जाय और कब पाणीके पाणोंको छिन्न भिन्न करदे। अरे! मैं भी तो इसी कालके शस्त्रके नीचे बेधहक होकर की हा कर रहा हूं। तब क्या मुझे भी इसकी भयंकर घारका निज्ञाना बनना पहेगा ? अवस्य ही । तब मुझे इससे संरक्षित रहने और अमर बननेका प्रयत्न करना चाहिए। इसका एकमात्र प्रयत्न है आहम-साधन और उनके लिए मुझे इस साम्राज्य और वैभवका स्थाग करना होगा। हां, तब यही होगा। अब मुझे एक क्षणका विरुव नहीं करना चाहिए। शत्रुको पटचान छेनेपर उसमे जितनी शीघ्र हो सके अपनी रक्षाका प्रयत्न करना उचित है। उन्होंने अपने उपेष्ठ पुत्र संजयंतको बुढाया-और रसे राज्यसिंदासन सौंपकर तपश्चरण करनेकी इच्छा प्रकटकी । संजयन्तनं अपनं सिग्पर राज्य भार छेना पसंद नहीं किया वे बोले-पिताजी ! जिसे बाप राज्य समझका छोड़ जारहे हैं, मैं टसे ग्रहण नहीं कर सकता । मैं ते। व्यापके ही साथ महा कल्याणके पथ पर चहंगा । भाष जिप बंबनसे मुक्त हो रहे हैं, मैं अपनेको उस बंधनमें नहीं फंपाना चाहता, मैं आने आसोलतिके पथको अंबकारमय बनानेको पस्तुत नहीं, मैं तो आपका ही आदर्श प्रहण करूंगा। आप इस राज्य मुकुटसे अयंतका ही मस्तक मुशोभित की जिए।

जयंत गज्यका स्वामी बना। संजयंत अपने पिता वैजयंतके साथ दीक्षा छेकर तपन्त्री बने।

(3)

महात्या संज्ञयंत भयंकर वनकी गुफामें तीव तपनिमम थे—
महीनोंक अनाहारक वनसे मन और शरीरको उन्होंने अपने आधीन
बना लिया था, वामना और ननो।वकारों पर उन्होंने विजय प्राप्त की
थी। सर्वकर तिमक जेतुओंके संसरीमें वे निर्मय निवास करते थे।
कटिकों कटिन हा गिरिक यातनाएं, घोरसे घोरतर पशु और मानव
कृत रामरीके मान्नने वे निश्चल और अकंप थे। ग्रीप्मऋतुकी
प्रचंद स्थ्य-रिपर्यें, वर्षाकालकी प्रचल जल वृष्टि, और शीतकालके
असहनीय हवाके अकोरके साम्हने वे अपने आत्मिचितन और ध्यानमें
मम थे। अध्यात्म रमान्वादनमें तत्मय थे। सभी कठिनाइयोंके
साम्हने उन्होंने अपनेको अजेय बना लिया था।

जीतकालका समयथा। महात्मा संजयंत पद्मासनसे योग साधनमें मझ थे, वह अनुतपृत्रे अध्यातम पियुषका पान कर राहे थे ।

विद्युहंए अनेक विद्याओंका स्वामी कोध प्रकृतिका वहंड युवक था, वह अपने सुन्दर वायुयान द्वारा आकाश गमन कर रहा था. महास्मा संज्ञनंतके उत्तर उनका विमान आया। तपश्चरणके महान प्रभावके कारण उनका वायुयान वहीं कक गया। विद्युहंएने उसे आगे चलानेका बहुन प्रयत्न किया, अपनी संपूर्ण विद्याशक्ति लगा दी, लेकिन यह एक इंच भी आगे न बढ़ सका, लाचार होकर उसने अपने विमानको नीचे उतारा। नीचे उताकर उसने देखा-उसके विमानके नीचे एक महास्मा त्तरश्चरण कर रहे थे, वह विमान न चलनेका कारण समझ गया।
"इम मुट्ट नपर्स्वीन ही मेरे विमानको आकर्षित कर दिया हैं" उसने
सोचा, में आज इसकी तपश्चरणकी शक्तिको देखूंगा। उसे तपस्वी पर
बहा कोघ आया, और वह अपने विद्यावलसे उन्हें तपश्चरणसे चिलत
करनेका निद्य पयोग करने लगा। इमने भयंकर आयी और जलवृष्टि द्वारा
योगीश्वरको ध्यानसे चिलत करना चाहा, लेकिन जब उसे इसमें तिनक
भी मफलता नहीं मिछी तब उसने पैशाची विद्याक बलसे मयानक मुंहवाले
मृत्येनोंका नचाना परम्म किया। फुफकार भरते हुए जहरीले स्पौके
अंड उनपर छोड़े। भयंकर राजना करनेवाले सिंहोंको छोड़कर उसने
उनके मनको भयभीत बनानेका प्रयत्न किया, लेकिन उसके सभी
प्रयत्न निष्फल हुए। योगिराज संजयन्त सुमेरुसे भी अधिक अच्छ
और स्थिर यने रहे। भयानक उपद्वकी आंधी उनका कुछ भी बिगाइ
नहीं कर सकी।

दुननकी प्रकृति दुए हुआ करती है। जब वह अपनी दुए प्रकृतिसे किनी सज्जनक मनकः कष्ट नहीं दे पाता तब वह अप्यंत निराश
और दुग्वित होता है। विद्युह्एका भी यही हाल था। उसकी दुएता
तपःवीक साम्हने पराम्त होचुकी थी। अब उसका क्रोध चरमसीमापर
था। पशु प्रवृत्तिने उसके मनपर अधिकार कर लिया था, कुछ ममयको
वह विवारशूर्य होगया। किः उसने अपनी पःशविक वृत्तियोंको जगाना
प्रारंभ किया। अप्यंत स्थिर, शान्त और गभीर बने हुए महातमा
संजयंतको उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर कंधेपर उठाया और
सीपण वेगसे बहनेवाली सिंहवती न्दीके संगम पर उनको छोड़ दिया है

अपने वह अपना पुरा बदला ले चुका था। उसका मन प्रसन्न था, प्रसन्तः मनसे वह अपने वायुंवान पर बैठकर चल दिया ।

(8)

संध्याका समय था, सायंकाळीन ठंडी वायुसे मिलकर शीतने भयानक रूप घाग्ण किया था। बर्फकी तरह जमे हुए जलमें पहे हुए महात्मा संजयंतका शरीर गलने लगा। हृदयको विचलित कर देनेवाली पाणनाशक वेदनाका उनके शरीर पर भाक्रमण हुआ। उस समयकी दारुण व्यथाका अनुभव करते ही हृदय करुणासे आई हो उठता है। ओह! कहां एक ओर गर्म दुशालोंसे अंगुलियोंको बाहर न निकालनेवाली सुकुमारता और कहां उन महात्माके बफ सरीखे शीतल जलमें व्यक्ष होनेवाली सहनशीलता।

घन्य थे वे महात्मा संजयंत, अमहनीय वेदनासे प्रस्त होनेपर भी उनका मन तिनक भी विचलित नहीं हुआ। अविचलित आत्म-ध्यानके वज्जपटलको भेदकर कष्ट वायु उनका स्पर्श नहीं कर सका।

पूर्वजनमके अग्रम कर्म जिम समय अपना फल देनेके लिए किटिन होते हैं, उस समय वह अपना बहुत ही भयानक रूप बना लेते हैं, वह बहुत ही निर्भय और कटोर होजाते हैं। उसके लिए किसी भी व्यक्तिके प्रति चाहे वह महात्मा योगी सन्यासो कोई भी हो तिनक मोह ममता नहीं रहती। कर्मोंका वज्रदंड प्रत्येकके सिरपर चढता है, उसे रोकनेकी शक्ति किसी देव, दानव अथवा मानवर्में नहीं है। यदि कोई उपाय है तो वह है समताभाव, आत्मर्चितन और कृष्टको भूक जानेकी भावना।

मानवके उत्थानका समय तब आता है, जब वह कर्छों की कसीटी पर खूब कस लिया जाता है। पूर्ण आत्मशुद्धिके समय कमें अपनी संपूर्ण शक्तियों को समेट कर आत्मशक्ति पर आधात करता है। वह परीक्षणका समय बहे धेर्य और साइसका होता है, इस पार या उस पारकी समस्या साम्डने खड़ी होती है। थोडीसी आत्माको कमजोरी वर्षों की तपश्चर्याको मिट्टीमें मिला देती है, और एक क्षणका धेर्य उसे सफल बना देता है। जब म्वर्ण शुद्धिका समय आता है तब अग्निकी भयंकाता चरमसीमाको पहुंच जाती है, कठोर आंचोंको महते हुए तीक्षण उवालामें दाध होना पहता है, तब कभी अन्तमें शुद्ध होता है।

महातमा संजयंत पर पूर्व जन्मके कर्मोंने अपना कठोर शासन चढ़ानेमें थोहीसी भी कभी नहीं की थी, लेकिन अभी उनके हाथका कठोर दंड नीचे नहीं झुका था। महात्माके अप्त —कल्याणमें अभी भी कुछ कमी रह गई थी उसे पूग होना था, कर्म फलने अब उन्हें अंतिम दंड देनेके लिए अपना कठोर हाथ उत्तर टटाया था।

सिंइवती नदीके किनारे बर्बर जातिके भीछ छोग रहते थे. उनका भृतपेतों पर अंघ विश्वास था, ने बडे कटोग और निदंय-हृदय थे। आज संध्याको कुछ छोग नदीके किनारे आए थे शीतसे संकुचित महास्मा संजयंतके नम्न शरीगको उन्होंने देखा, उसे देखते ही उनकी कंपकंपी नच गई। प्रेतका भयानक भय उनके हृद्यमें प्रनेश कर गया। वे वहांसे भागना चाहते थे किन्तु कटोग हृदयनाछ निद्य भीछोंने उनके हृदयके साहसको बढ़ाया। उन्होंने कहा—भाइयों! भागो नही, आज हमें इस पिशाचको यहांसे हटाना ही होगा। हाथमें परवरोंको छेकर ने सक

आगं बढ़े। उन्होंने महात्मा संजयंत्रको पत्थरीसे मारना पारंभ किया। पत्थरोंकी वर्षा उस समय तक नहीं रंकी जब तक उन्होंने महात्माको जीवित समझा, अंतमें मृतक समझ कर वे उन्हें वहीं छोडकर अपने नगरको भाग गए।

महात्मा संजयंतने इस उपसर्गको बड़ी शांतिसे सहन किया। कर्मफल समाप्त होचुका था, स्वर्णको अंतिम ब्यांच लग चुकी थी, ब्यब उनका आत्म शुद्ध होचुका था, उन्हें विश्वदर्शक केवलज्ञान प्राप्त हुआ।

उनके संपूर्ण कर्म एक—साथ नष्ट हो चुके थे, शरीरसे आयुका संबंध नष्ट हो चुका था इसिलिये उन्होंने उसी समय निर्वाण प्राप्त किया।

मानव और देवताओंने मिलकर उनका निर्वाण उत्सव मनायाः भौर उनके अद्भुत घेर्यका गुणगान किया ।



### [ 9 ]

# महात्मा रामचन्द्र।

## ( भारत-विख्यात महापुरुप )

(?)

मंडिंग्का मुख्य द्वार बड़ी सुन्दरतासे समाया गया था, अनेक देशोंसे निमंत्रित नेरेश यथान्थान बेठे थे। निश्चित समय पर एक सुन्दरी बालाने सभामध्यमें प्रवेश किया, सभी राजाओंकी दृष्टि उसके मुखमंडल पर थी। सुन्दरी वान्तदमें सुन्दरी थी, उसके प्रत्येक अङ्गसे मादकता छलक रही थी, हाथमें सुगंधित पुष्पोंकी माला थी, साफ बस्लोंसे अपने अंगोंको उके हुए एक स्मणी उसका मार्ग प्रदर्शन

अनेक नरेशों के भाग्यका फैसला करती हुई वह एक स्थान पर रुकी । दर्शकों के नेत्र भी उसी स्थान पर रुक गए । व्यक्तिका हृदय हर्षसे फूल न्ठा कपोलों पर काली दौड़ गई. विशास वसस्थस तन गया। बालाने उसके प्रभावशाली मुंखमंडल पर एकवार अपनी विशास दृष्टि आरोपित कर दी, फिर रुज्जासे संकुचित हुए अंगोंको समेटकर उसने अपनी बाहुओंको कुछ ऊपर उठाया, और हृदयकी घड़कनको रोकते हुए अपने सुकुमार करकी पुष्पमाला व्यक्तिके गलेमें डाल दी।

कार्य समाप्त हो चुका था, अयोध्या नरेश दशस्थ विजयी हुए। स्वयंवर मंडपर्मे कुम री केक्ईन उनके गलेमें वरमाला डाल्टी थी।

वरमाला डालकर अपने संकुचित और रुजाशील शरीरको लेकर वह झुकी हुई करपलताकी तरह कुछ अणको वहां खड़ी रही, फिर मंदगतिसे चलकर वह विवाह वेदिकाके समीप बेठ गई।

के कई का चुनाव योग्य था। उसने श्रेष्ठ पुरुषको अपना पति स्वीकार किया था, सुद्धद और कुटुम्बी जन इस संबंधसे प्रसन्न थे, लेकिन स्वयंवर मंडपमें पराजित नरेशोंको यह सब असह्य हो उठा। वे अपनेको अपमानित समझने ढगे और अपने अपमानका बदला युद्ध द्वारा चुकानेको तैयार हो गए।

राजा दशस्य इसके लिए तैयार थे, टन्होंने अपने स्थका संचालन किया, केकईको उसमें विठडाया और राजाओंसे युद्धके लिए अपने स्थको आगे बढ़ा दिया।

नरेशोंने एक साथ मिलका उनके ऊप घावा बोल दिया। दशस्य युद्धकिया—कुशल थे, लेकिन उन्हें युद्ध और स्थ संचालन दोनों कार्य एक साथ करना पढ़ रहे थे, एक क्षणके लिए उन्हें इस कार्यमें कुछ कठिनाई हुई और उनका स्थ आगे बढ़नेसे रुक गया। शतुका आक्रमण जारी था, उनका हृदय इस आक्रमणसे हताश नहीं हुआ था, वे आगे बढ़नेका मार्ग खोज रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा, केक्ईने उनके हाथकी सुहढ लगामको अपने हाथोंमें ले लिया था, अब युद्ध संचालनके लिए वे स्वतंत्र थे। वीर रमणीकी सहायतासे उनका साहम दूना बढ़ गया, उन्होंने पबल पराक्रमके साथ शत्रुओंपर अक्रमण किया। शत्रु सेना पीछे हटने लगी। राजा दशस्थ विजयी बने, विजयने उनके मस्तकको ऊंबा उटा दिया।

विजयके साथ वीर बाला के कई की उन्होंने प्राप्त किया, उनका उन्मुक्त हदय के कई की वीरता पर मुग्न था, आनकी विजयका संपूर्ण श्रेय वे के कई की देना चाहते थे. बोले—वीरनारी! तेरी रथ-चातुर्यताने मेर हदयकी जीत लिया है। अपने जीवनमें आज प्रथम वार ही मैं इतना प्रसन्न हं, इस प्रमन्नताका कुछ भाग में तुझे भी देना चाहता हं, आर्थे! आजकी इस विजय स्मृतिको चिर स्मरणीय बनाने के लिए में इच्छित वरदान देना चाहता हूं तेर लिये जो भी इच्छित हो उसे मांग, मैं तेरी परंपक मांगको पूर्ण करूंगा।

'मैं आपकी हूं, मेंग कर्तव्य आपके पत्येक कार्यमें सहयोग देना है, मैंने आज अपना कनेव्य ही पूरा किया है। यह प्रसन्नताकी बात है, मैं अपने कर्तव्यमें सफल हुई।"

"आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे इच्छित वरदान देना चाहते हैं, नारीके लिये इससे अधिक सौमाग्यकी बात और क्या हो सकती है। मैं इस सौमाग्यको स्वीकार करती हूं, आप मेरे वरदानको अपने पास सुरक्षित रखिए इच्छा होने पर मैं उन्हें मांग छंगी", केकईने हर्षित हृदयसे यह कहा। विनोतामें आज आनंदका सिंघु उमड़ पहा। पत्येक नागरिकका चेहरा हर्षसे झलक ठठा था।

+ + +

राजा तशरथका राजमहरू हर्षगानसे गूंन उठा, उनके यहां भाज राम जन्म हुआ है।

राम जन्मका उत्पव अवर्णनीय था, कौशहयाका हृद्य इस उत्सवसे आनंद मझ हो गया । यह उत्सव उस समय अपनी सीमाको उहंघन कर गया, जब जनताने रानी सुमित्राके भी पुत्र होनेका समाचार सुना.।

दोनों बालक गम लक्ष्मण अपनी बालकी हासे दशरथके प्रांगण-को सुशोभित करने लगे।

कुछ ममय जानेक बाद रानी केकईने पुत्र जन्म दिया, पुत्रका नाम भरत रक्ष्मा गया। इस तरह रानी सुमित्राके द्विनीय पुत्र हुआ, जिसका नाम शत्रुप्त पहा ।

करा, बरु, पुरुषार्थ विद्यावृद्धिके साथ २ चारों कुमार वृद्धि पाने रुगे।

गुरु विश्वष्टने चारों कुनारको शस्त्र और शास्त्र विद्यामें अत्यंत कुशरु बनाया । उनके यशकी सुरमि देशके चारों कोने भरने हमी ।

मिथुरा नरेश जनक इस समय मुख-मग्न दिख रहे थे, रानी विदेहाने एक पुत्र और पुत्रीको साथ ही जन्म दिया था। राजमहरूमें आनंदके नगाड़े बजने रूगे, लेकिन संध्या समयका यह आनंद सवेरे तक स्थिर नहीं रह सकता। जो राजमहरू संध्याके क्षीण प्रकाशमें दीपकोंसे बगमग उठा था, नृत्य और गानसे उन्मादित बन गया था

उसीमें आज सबेरे शोक पूर्ण वातावरण व्यप्त था। राजमहरूके सभी कर्मचारी चारों ओर किसी खोजमें व्यप्न थे, आखिर यह हुआ क्या ? बारूक कहां गया, उसे कौन ले मया। प्रत्येक व्यक्तिके मुंहपर यही आवाज थी।

बात यह थी रात्रिको रानी विदेहाने बालक और बालिका दोनोंको अपने पास सुलाया था। आज उन्हें रात्रिमें गाढ़ निद्रा आ गई थी, निद्रा भंग होनेपर जब उन्होंने देखा बालिका सो रही थीं लेकिन बालक पासमें नहीं था। उनके दु:खका कोई टिकाना नहीं था, चारों ओर बालककी खोज की गई लेकिन कहीं पत्ता नहीं लगा।

राजा जनक और रानी विदेहाको पुत्र वियोगका गहरा घाव लगा लेकिन वालिकाकी भरल मुख मुद्राने उनके धावको बहुत कुछ भर दिया, उसके सौन्दर्य और बाल लीलाओं में अपनेको व्यस्त कर उन्होंने संतोष कर लिया।

लेकिन बालकका हुआ क्या ? यह एक स्ट्रस्य था, जो अबतक अपकट था।

अर्द्ध रात्रिको दैत्यगज सुकेतु अपने वायुयान पर उडता जा रहा था—उसने जनकके राजमहरू पर आकर उसे उत्सव मन्त देखा। उसने चाहा यह सब क्या है ? उसे अपने ज्ञानसे मान्द्रम हुआ कि राजा जनकके पुत्र जन्म हुआ है इससे आगे उसने यह भी जाना, मेरा पूर्वजन्मका यह वही शत्रु है जिसने मेरी पत्नीका हरण कर मुझे नारकीय वेदना दी थी। उसका पूर्वजन्मके कोषका तूफान उमह उठा—अपनी मायाके बहसे रानी विदेहाको बेहोश कर वह गुप्तस्वासे राजमहरूमें प्रवेश कर बारुकको छे आया। बारुकको लाकर वह उसे अपने कोषका निशाना बनाना बाहण या, उसका विचार था कि इसे पहाइसे नीचे डाल हुं छेकिन बारुकके भोले मुंहको देखकर उससे यह न होसका। उसने उसे कार्नोमें कुण्डल पहनाकर एक चट्टानके नीचे सुरक्षिन रख दिया।

राजा चन्द्रगति अपनी पत्नीके साथ बायुयान द्वारा प्रातः अमणको निकले थे उनका विमान चट्टानके ऊरस्से मंदगतिसे चल रहा
था—उन्होंने बालकके रोनेकी आवाज सुनी । निजनस्थानमें बालकके
रोनेकी एकांत आवाज सुनकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ—उन्होंने अपने
बायुयानको नीचे उतारकर देखा—चट्टानके नीचे एक सुन्दर बलवान
बालक पढ़ा रो रहा था । उन्होंने साश्चर्य उसे उठाया और अपनी
रानीको दिया । रानी निःसंजान थी । उसने हर्षके साथ उसे लिया
और प्यारसे उसका मुंड चूम लिया। बालकका मुंड कुण्डलोंकी प्रभासे
चमक रहा था, उसका नाम भामंडल रक्खा गया। रानीको सुनी गोद
भर गई—बालक बढ़े यत्नसे बढ़ने लगा।

(8)

वालिका सीता अब यौवनपूर्ण थी, इसी समय एक घटना हुई—
मयूरमाला देशका राजा आर्तगल बहुत ही उद्दंड और अभिमानी
आ, उसकी महत्वाकांक्षाओंने उसे बहुन ऊरर चढ़ा दिया था। एक
दिन अवानक ही उसने मिथुकापर आक्रमण कर दिया। राजा जनक
यह आक्रमण रोकनेमें असमधे थे उन्होंने अपने मित्र राजा दशस्थरे
इस युद्धके लिए सहायता मांगी। राज्य दशस्य स्ययं इस युद्धमें जाना

चाहते थे लेकिन वीर बालक राम और हक्ष्मणने उन्हें युद्धमें जानेसे रोका-वे स्वयं दोनों भाई इस युद्धमें अपनी वीरता दिखलाना चाहते थे, राजा दशरथको उनके वीरत पर विश्वास था, उन्होंने सेनाके साथ दोनों पुत्रोंको राजा जनककी सहायताके लिए मेज दिया।

्राजकुमार रामने अपनी वीरतासे शतुके छक्के छुड़ा दिए, उसकी फौज रामकी सेनाकी विकट मारसे भागने लगी। रामका युद्धकौशल उस समय देखने ही योग्य था—तलवार घुम ते हुए व चारों ओरसे शतुकी सेनाका संहार कर रहे थे। आर्तगल उनसे युद्ध करनेके लिए साम्हने आया लेकिन वीर रामने उसे अपने शस्त्रोंके आक्रमणसे निष्म करके जीता ही पक्ड लिया।

रामकी इस वीरतापर जनक हृदयसे मुग्ध थे । उन्होंने अपनी कन्या सीताका पाणिप्रहण वं'र युवक रामसे ही करनेका हह संक्रा किया और उन्हें आदर सहित उनकी राजधानीको वापिस भेज दिया ।

### (4)

विनोद त्रिय नारदने सीताके सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनी थी, उसे देखनेके लिए व जनकके राजमइलमें आए थे। उस समय सीता द्रिणमें अपना सुन्दर मुंड देख रही थी, प्रेडिसे ही उसने द्रिणमें जटाओं से भरे हुए नारदके भयानक मुंडको देखा। "ओह! यहां कौन राक्षम है!" अचानक ही उसके मुंहसे एक आवाज निक्ली। नारदने इसे सुना, उनके कोधी हृदयके उमहनेको इसके अतिरिक्त और चाहिए ही क्या था! कोचमें पागल होकर वे उसी समय राजमहलसे निकल आए।

वे सीतासे अपने अपनानका बदला लेनेकी बात सोचने लगे। लनकी बुद्धिनं उनका साथ दिया। उन्होंने कुमारी सीताका अपनी कलाके बलसे एक सुन्दर चित्र बनाया। चित्र देखकर वे स्वयं बढ़े प्रभन्न थे, उनके हाथ अपनी दुर्भावना पृतिका एक साधन हाथ लग गया था। अब वे उसे लेकर आगे बहना चाहते थे। इसी समय उन्होंने बनमें विनोदके लिए अते हुए भामण्डलको देखा—कुमार भामंडल तमण थे, बलवान् थे, सुन्दर थे, अपने कार्यके लिए नारदजीने उन्हें उपयुक्त समझा। जब वे एक बाटिकाके निकट कीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्होंने सीताके उम चित्रको गुप्त रूपसे एक वृक्षके न'चे छोड़ दिया और वे बहासे अन्तर्धान होगए।

भामण्डलने घूमते हुए उस सीताके चित्रको देखा—उस चित्रकर वे हृद्यसे मुग्न होगए। अनुगमें अब उनका मन विलक्कल भी नहीं लग रहा था, वेचनी हृद्यको विकल कर रही थी। हृद्यमें एक दर्दको लेकर वे अपने राजमहलमें आकर शैट्या पर लेट गए। मित्रोंने किसी तरह उनके इस दर्दको पहिचाना, महाराजा चन्द्रगतिसे उन्होंने यह सब संवाद करा, बहुन खोजके बाद राजा चन्द्रगतिको चित्रपटकी बन्याका पता लगा। उन्होंने अपने कुशल दुन द्वारा राजा जनकको अपनी राजवा-नीमें बुलाया और अपने पुत्र मामंडलके लिए उनमे जानकीकी याचना की।

कुमार रामको अपनी कःया देनका सजा ननक हट संकद्भा कर चुके थे। जानकी उनके रूप और गुर्णों पर हृदयसे मुम्ब है, यह भी वे जान चुके थे। उन्होंने राजा चन्द्रके साम्हने इस संबंधमें अपनी असमर्थता प्रकट की। राजा चन्द्रगति किसी तरह भी जानकीको लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण होते नहीं देखी तो वे रुष्ट होकर बोले—राजा जनक! आपको अपनी कन्याका मंबंध वीर पुरुषसे करना चाहिए, अपंडक वीरतामें अद्विनीय हैं। वे ही कुमारी सीताके लिए योग्य पात्र हैं।

वीर रामके साम्डने जनक किसीकी वीरताको स्वीकार नहीं करना चाइने थे. तब अन्तमें चन्द्रगानिने एक निर्णय दिया, वे बे'ले – राजा जनक ! मुझे दे ताओंने दो धनुष्य दिए हैं वे धनुष्य बहुत भयंकर हैं, यदि आपके राम वास्तवमें बीर हैं तो वे धनुष्यको चहायें, धनुष चहाकर ही वे सीत के येग्य हो सकते हैं। यदि वे धनुष चहा सके तो आप विना किसी हिचकिचग्हटके सीताका संबंध उनसे कर दीजिये, नहीं तो फिर आपको सीताका विवाह भामंडलसे करना होगा ।

रामके बल पर जनकको विश्वाम था, उन्होंने यह निर्णय मान लिया, दोनों घनुष्य राजा जनकके यहां परीक्षणके लिए लाकर रस्व दिए गण।

जानकी स्वयंवरकी धूम थी, अनेक देशोंके सङक्षार मिश्रुकापुर भाए थे, राजकुमारोंके साहमका परीक्षण ोन लगा ।

जानकीके रूपमे आक्षित राजकृतार घट्टा, चहारेके लिए उटते थे, लेकिन उसकी अचंडताको देखकर हृदय शामकर अपने स्थानपा बैठ जाते थे। इसतरह पायः सभी राजकुमार अपना पदर्भन दिखला चुके थे, लेकिन बनुष उठाकर उसे चढ़ानेका साइस किसीमें नहीं हुआ। यह सब देख राजकुमार रूक्ष्मणका हृदय वीर द्विसे टबरू टठा उन्हें राजकुमारोंको इस कायरता पर बड़ा क्रोघ भाषा, वे खड़े होगए भौर भपने भग्नमसे उन्होंने घनुष चढ़ानेकी भाजा मांगी।

श्री रामजी अवतक अपने हृद्यके वीरवको छिपाए बेठे थे, वे स्वयं उठे । उन्होंने बज्रावर्त घनुषको उठाया और रूक्ष्मणजीको भी घनुष उठाकर चढ़ानेकी आज्ञा दो ।

रामने घनुषको चहाया उसके चहाते ही एक भयंकर शब्द हुआ। घनुपर्मेसे अभिकी चिनगारियां निकलने लगीं। उन्होंने उन देवा-पुनीत घनुषको इतना झुकाया कि वह झुककर टुकडे २ होगया। कक्ष्मणजीके हाथसे भी घनुषका यही हाल हुआ।

गमके वीरत्वका परीक्षण होचुका था । इर्षित हृद्य जानकीने ध्यपन हृद्यघन श्री रामके गलेमें वग्माला डालो । सुन्दरी मीताको पाप्त कर राम प्रसन्न थे । उन्होंने उसे अपने साथ लेकर अयोध्यामें प्रवेश किया।

### (७)

एक दिन जब संध्याका समय था. दशायजी अपनी अट्टालिका परसे जगन्मोहनी प्रकृतिके सौम ग्यका दशेन कर रहे थे, आकाशमें एक स्थल पर उत्तुंग हाथीके धेन शरी। पर उनकी दृष्टि लगी हुई थी। अनानक ही उसके सभी अङ्ग गलने लगे, उनके देखने २ गजाराजका संपृष्ण रूप विलय हो गया। इस दश्यने उन्हें वैराग्यके क्षेत्रमें ला पटका। उनका मन अब संसारमें एक क्षणको भी रहनेको तैयार नहीं था, श्रीरामको अववका राज्य देकर ने मुक्तिके पथ पर अग्रमर होना चाहते थे।



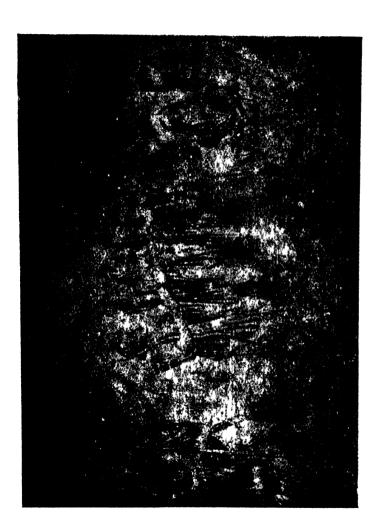

# मीताजीकी अभि-परीक्षा। (अप्रिज्वालाका कमलसहित सरोवर हो जाना)



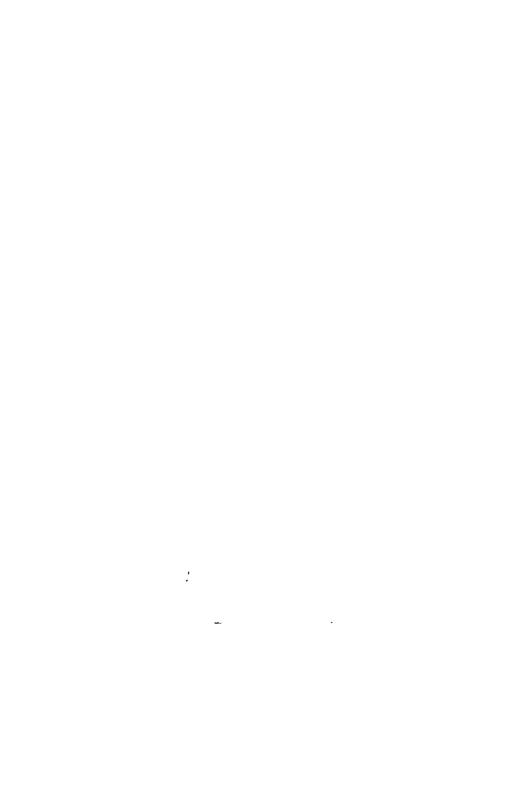

श्री रामको राज्य तिङ्क देनेकी तैयारियां होने लगीं, जनता इस महोत्सवमें बड़ी दिल्लचस्पीसे भाग ले रही थी, आज र जतिङ्क होनेवाला था इसी समय एक अंतराय उपस्थित हुआ।

रानी केर्रुडका पत्र भरत बालकपनसे ही विरक्त था. अपने पिताको वैराग्यके क्षेत्रमें अम्भर हुआ देख उसके विरक्त विचारोंको एक और अवसर मिला । वह भी माला तकारथके साथ ही वैरागी बननंके लिए तैयार होगया । केकईनं ७५ अतः सनी. उसका हृदय पतिके साथ ही साथ पत्र वियोगरी कराइ उठा। तह कर्तेच्य-विमृद होकर कुछ समयको घोर चिलानम्य होगई। उसकी अखो मन्थरा थी, मथरा बहुत ही चालाक और कुटिल हृदय थी, रानी भी चिंताका कारण उसे माछम होगया था। उसरे ' नी फंक्ईको एक मुछाइ दी। वह बोली-रानी ! यह समय विताका नहीं प्रयत्नका है । यदि इस समयको तने चिंतामें खो दिया तो जीवनमा तुझे अपने जीवनके लिए रोना होगा । तुझे राजानं वरदान दिए थे, उन वरदानोंके द्वारा तु आने प्रिय पुत्र भरतके लिए राज्य मांग ले, लेकिन ध्यान रखना प्रसायी रामके रहते हुए भरत राज्य नहीं कर सकेगा, इसलिए राज्यकी सुरक्षाके किए रामके बनवासका भी दूसरा वर मांग छेना।

केकई सरकहृद्या नारी थी । उसका इतना साहस नहीं होता था लेकिन मन्थगन साहस देकर उसे इस कार्यक लिए तैयार कर लिया ।

दशस्य वरदान देनेके लिए पतिज्ञाबद्ध थे । केकईने वरदान मांगा खौर उसे मिला मध्यो समके मस्तकको सुशोभित करनेवाला राज्यम व भवके मिग्पर चढ़ाया गया—भरतने माताका सकोच, पिताकी अ द्या जो। साह्योंक आग्रहको माना।

पिनुक्क रामने अपने राज्याधिकारकी चर्चातक नहीं की। ् े- १९ व पिन्त्री काजा स्वीकार की । बन्दास्की आजासे र । ॥ ६ ५ त । इसी विकत्ति नहीं हुआ। व्होंने उपने देसते हेत. १५० व्यः हरातः। योतनाणां सीता और अतुःसः रुद्दमणने e .क व्याविकासको अक्थनीय वेदनाएँ, प्रांर सका कष्ट अते उन रसन नर्गे सत्य शणसे नहीं हि॥ ः, वे वन-

ी जेल सारी उनके जानका अ ह्या वष्ट था लकिन व दे का ना हो है। मता और जन्ताक स्टड बंधनको सह र भर । वामही यह दिए। म वानीने स्थ्रात्र बहाई। रुंतर - न हां विश्वेशते हुए अपने पत्स - इ बले।

( \( \c)

ल रुग भगवाद्र घार अरण्यमे विवरण करव लगे, इसक जंदुअंक्त अत वनों और मयानक कन्द्रशर्ओको छन्हें अपना कार रकार कर दिखा। भयानक जंगर्डी और मुकार्योन , जे हुए उनका इत्रय का भी व्याकुल नहीं होता। वे इस अक्त स क से ।

वृक्षोंके मधुर फल साकर अपनी क्षुत्रा बान्त करते हुए वे को बरवा सरिवाको पारकर दंडरारण्यके निकट पहुंचे। गिरिकी सन्दरताने उनके हृदयको आविषित कर छिया। वे वृक्त समयको विश्राम छेनके छिए वहीं एक बुटी बनाकर उहर गए।

हङ्गण प्रकृतिके उपासक थे। प्रकृतिका भवाधित माम्राज्य गिरिके कार्री ओर फैटा हुआ था। उसकी मनोमोहकताने उनका इद्दय मुग्न कर लिया था।

एक दिन पक्तिकी शोभा निरीक्षण करते हुए वे बहुत दूर पहुंच गए थे, वशं हर्होंने एक वांसके जंगलको देखा। वांमका वह स्वशं जंगल पक अद्भुत पक शांस प्रकाशित हो रहा था। देखन कर हर्ने आध्येका हिकाना नहीं रहा। वे उस प्रकाशकी खोक करते हैं अध्येका हिकाना नहीं रहा। वे उस प्रकाशकी खोक करते हैं उन्होंने एक चमानी पूर्व वन्तु देखी। धारो चलकर उन्होंने उसे नहां दिया। वह मानी पूर्व वन्तु देखी। धारो चलकर उन्होंने उसे नहां दिया। वह मानी पूर्व वन्तु वेखी। धारो चलकर उन्होंने उसे नहां दिया। वह मानी पूर्व वन्तु वांसका जंगल वह गया। अन वया था वनके देखने रम्पूण वांसका जंगल वह गया। हमर्से चेटा हुआ इंजुक व्यायका जिए भी कह कर जमीन पर गिर गया।

ः 'श्चर्यविकित सक्ष्मण उम खड्गको छेक्र **भागे** म्यानको ब**के** असर् !

ा णकी बहिन चन्द्रनस्थाका पुत्र वां कि जंगलरीं केटा हुआ। दिविर र ट्यकी उपासना के दि था, टपासना करते हुए उसे एक बाह ोचुना था, उसकी गाँउस नित्यपति मोजन लाया करती थी।

इंतु हरी आगधना आज समात ो पुत्ती थी। लड्ग उपके साम्प्रने पड़ा था लेकिन उपका दुर्भाग्य उसके साथ था। वह शंतु कको न मिलका रूक्ष्मणके हाथ लगा। उसे उसके द्वारा सृत्यु ही हाथ लगी।

भाज चन्द्रनला भाने पुत्रके छिए नियमानुमार मोजन साई

बी। उसका हृदय आनंदसे विकसित होरहा था। लेकिन यह क्या है देखकर उसका मस्तिक विकृत होगया। उसके पुत्रका कटा हुआ सिर उसके साम्हन पड़ा हुआ था। वह अपने हृदयके दुःखको नहीं सम्हाल सकी और मुर्छित होकर मुमिपर गिर पड़ी।

जब उसे होश आया तब अपने पुत्रके कटे सिंग्को गोदमें लेकर विलाप काने लगी। रोते रंते जब उसके हृदयकी वेदना कुछ इलकी हुई तब वह अपने पुत्र-घातकका पता लगानं जंगलकी ओर बढी। आगे जाकर उपने एक स्थान पर बैठे हुए रामचन्द्र शीकी देखा. देखकर वह उनके सौन्दर्यपर मोहिन हो गई। उसके हृदयका पुत्रशोक बह गया, शोकका स्थान कामदेवने लेलिया । मदनकी तीव्रवाने उनकी ■जाको खो दिया । उसने वही निर्रुज्जतासे अपने काम विकारको श्रीरामचन्द्रजी पर प्रकट किया । छेकिन उसे अपने प्रयत्नमें अवफर होना पड़ा । निराशानं चन्द्रनखके कोधको भड़का दिया, वह इंब्रहके कटे सिरको अपनी गोदमें लेकर अपने पति खाद्यणके पास पहुंची। रोते रोते उसने पुत्र बधकी करुण कड़ानी सुनाई। वह बोही-उस नुशंस व्यक्तिने पुत्र वध नहीं किया, किन्तु उसने मेरे सनीवकी भी बाह्र करना चाडा । सौभाग्य था जो मैं अपने सती धर्मकी रक्षा कर सकी व्यन्यथा आप यहां इस समय मुझे जीवित नहीं देख पाते, मेर घर्मपर ब्बरासी आंच आने पर मैं अवस्य ही अपना प्राण त्याग कः देती ।

पुत्र विषसे खरदूषणका हृदय घायल हो चुका था। परनीकी व्यथाकी कहानीने उसपर नमक छिड़कनेका कार्य किया। वह उसी समय अपनर संपूर्ण सैन्य लेकर श्रीरामसे युद्ध करनेके लिए चल दिया।

पतिको युद्धके लिए तैयार कर देनेके बाद चंद्रनस्वाने अपने आई रावणको भी उभाइ। वह उसके पास जाकर अपना दुखरोने लगी। रावणने उसे धर्य दिया और अपना वायुयान सजाकर खादूषणकी सहायताके लिए चल दिया।

### ( )

अवानक ही पृथ्वी मंडलको घुन्से घुमरित देखकर श्री रामका हृदय किसी अज्ञात आशंकासे भर गया। हाथियोंके गर्जन और घोड़ोंके उच्च नाढसे उन्हें किसी सैन्यका आना स्रष्ट ज्ञात होगया। उनके श्रित्माशाली मस्तिष्कने सैन्यके आनेका कारण शीघ्र ही सोच लिया। उन्होंने निश्चिय कर लिया कि अपमानित महिलाने पुत्र-वषका बदला लेनेके लिए ही यह प्रयत्न किया है, व अपने घनुषको उठाकर युद्धके लिए आगे बहै।

वीर स्थमणने उन्हें युद्धके लिए रोकते हुए कहा—पूज्य भाई! मेरे रहते हुए आप युद्धके लिए जांग यह कभी नहीं हो सकता। आप जननी जानकीकी रक्षा की जिए। मैं इन कायरों का दमन करके अभी लौटा आता हूं। यदि मुझे आपकी सहायताकी आवश्यका होगी तो मैं सिंइनाद करूंगा उसे मुनने पर ही आप मेरी सहायताके लिए आइए। यह कहकर स्थमणजी अपना घनुष लेकर स्वरहृषणसे युद्ध करनेके लिए चल दिए।

खादूवणकी सहायताक लिए गवण आकाश मार्गसे जा रहा या। इसी समय अचानक ही उसकी दृष्टि वनमें बेटी हुई सुन्दरी स्त्रीतापर पढ़ी, उसे देखते ही वह उसके सौन्दर्य पर मुग्व होगसा क्र युद्धकी बात मुलकर वह सीताके पानकी बात सीचने लगा। वह अब युद्धके लिए वह जाना चाहता था, लेकिन खरद्षण हा साहसः बढ़ानेके लिए वह अपने आनेकी सुबना देना चाहता था। अपन आनेकी सुबना देनेके लिए उसने उच्च स्वरसे सिंहनाद किया। सिंहनादने उसके पयलार्ने सहायता दी। सिंहनाद सुगहर भई लक्ष्मण पर संकटकी बात जानकर श्रीराम उनकी सहायताके लिए चल दिए, सीता सब एकाकी थी।

रावण अत्यन्त प्रसन्न था। वह बायुवानसे उत्तरा और एकाकिनी सीताको बाहुवरुसे उठाकर विमानद्वारा कानी राजवानी लंकाको लेवला।

खरदृषणका वध करके हदनण नी युद्ध जीतकर लौट रहे थे, श्रीरामको आते देख उनके आश्चर्यकर ठिकाना नहीं रहा वे बोले—पुरुष भाई! एकाकिनी सीताको छोड़कर आप किसिटिए आ हे हैं ! श्रीरामका मन छदमणके इस प्रश्नसे व्यत्र हो चटा, वे बे.ले—िंडनाइ सुरुकर तुम्ह री सहायताके छिए आ रहा हूं। एदमणजीको इस उत्तरसे संतेष नहीं हुआ। वे बोले—पुरुष भाई! आपको घोखा दिया गया है, युद्ध तो में जीत चुका हूं अब हम शेव चरकर जननी संताको देखें।

देनों भाई शिन्न वापिस छोटे, उन्होंने देखा सीता यहां नहीं है, वे शिन्न ही समझ गए कि सीता हरणके लिए किसी व्यक्तिन हमारे साथ छळ किया है। इस दुर्घटनाका श्रीरामके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा, वे सीताजीके वियोगमें पागळ बन गए। उसके गुर्णोका स्मरण करके जंगळमें इवर उपर घूमने रुगे। सहमणजीने समझाकर उनके शोकको कुछ कम किया, तब दोनों माई सार जंगलमें घूनक साना-जीकी खोज करने ढमे, लेकिन साम जंगल छान डालकर भी उन्हें जानकीका कुछ भी पता नहीं रुगा. तब वे नि मा होक अनी कुटीको लौट आए।

( 9 )

किर्षिक्य पति हुमान बेस्शास्त्री गजा स , अस्ती कि पनी सुतारासे उसे अत्यन्त स्नेड था, सुनना सराजी और स्वारित थी।

एक दिन विद्यापति साइसमितिने सुनारको देला, वर उसी दिल्से उसके पानका प्रयत्न करने गमा। एक दिन मोरा प्रकाय कर वड सुनामका इन्म का लाल लाने सम्बन्धनिका ले स्थान हुई को निकास हिम्म हुई का स्थान स्थान स्थान हुई के लिल हुई सहन्यान की कि में हुई का का पता था, उससे युद्ध करने का साइम हुए में निकास था।

स्वस्वणके साथ किए गए युद्धारे उसे लटाणण'री कास्तिका पता रूग गया था, तद अरती स्थापन के लिए उनके पास गया। सीता वियोगमे श्रीसमका हृदय विनेत्र होएटा था टेकिन वाणुकागत्की सहायना करना अरना कर्नव्य समझा, साहस्यानिको युद्ध हार जीतकर उन्होंने सुग्रीवकी महायना की। सुनाग सुग्र'वको यन हो गई।

अपने त्रण कर्ना रामचन्द्रजीकी पत्नो सीनाका पता लगाना सुग्ने बने अपना कर्त्तव्य समझा और वे उसकी खोजके लिए निर्फेश लंकापति रावण मीताका हरण कर ले गया है इसका पना उन्हें लगा, वे लौट आए और रावण द्वारा सीता हरणका समाचार श्रीरामको सुनाया। रावणकी शक्ति और वीरताका परिचय भी उन्हें दिया।

सीताका पता लग जानेपर उसकी कुशल जाननेके लिए श्री-

रामका हृदय वे चैन हो उठा, उन्होंन हुग्रीवसे अपने मनका हाल कहा।

सुप्रीवकी शक्ति नहीं थी वह लंका जाकर यह सब समाचार का सके, उसने अपने पराक्रमी और बलवान मित्र इनूमानसे इस कार्यमें सहायता चाही। श्री रामकी शरण वत्सलता और रावणके इस अत्या-चारकी कहानी भी सुग्रीवने उनको सुनाई।

इनुमानजी न्यायके पक्षमती थे, दुखीकी सहायता करना वे अपना कर्तेन्य समझते थे। उन्होंने सुश्रीवको श्रीरामकी सहायता करनेका बचन दिया और सीतःकी कुशल लेने वे लंकाको चल दिए।

अशोक वाटिकाके निकट उन्होंने वियोगिनी सीताको देखा। श्रीरामकी भेजी इई मुद्रिका उन्होंने सीताजीको दी। सीताके हृदयका दु:ख इससे कुछ कम हुआ।

हनूमानकीने सवणाये सी पार्ची. तेरेता बहुत आग्रह किया छेकिन उसने एक बात भी नहीं छुती और हनुपानका अपमान करके अपनी राज्य समासे निकाल दिया।

रावणने सीताजीको अपने प्रमद् नामक सुन्दर उद्यानमें स्वस्वा था। सैभडों दासियां उसकी सेवामें थीं स्वर्गीय साम्राज्य उमकी नजर था, छेकिन उमने किसी पर भी दृष्टि नहीं डाळी। उसे कोई चाह नहीं थी। उसका मन तो राममें रमा था। रामके अतिरिक्त संपूर्ण संसारका वैभव उसके लिए कुछ भी नहीं था।

रावणने अपने स्वर्धीय वैभवका कोभ उसे दिखकाया, अपनी आद्भुत शक्ति और पशक्रमका परिचय दिया, किन्तु वह पतिपाणा बानकीका मन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका।

हनूमाननं सीताकी कुश्राखताका समाचार श्रीरामको सुनाया, सुनकर उनके हृदयको बड़ी सान्त्वना मिली । लेकिन यह जानकर दुःख भी हुआ कि रावण सीताको नापिस नहीं छौटाना चाहता । उन्होंने हुश्रीव आदि बिद्य घरोंसे रावणके साथ युद्ध करनेके लिए अपनीर सेनायें संगठित करनेके लिए कहा । महाबलि रावणसे युद्ध करनेकी बात सुनकर सभी श्रुप्वीरोंके मुंद नीचे होगए, उन्होंने श्रीरामसे निवंदन किया—

रावण विश्व-विजेता और महाशक्तिशाली है उससे युद्धकर विजय पानकी भाशा आप त्याग दी जिए। यदि यह युद्ध आप अपनी पत्नी पानके लिए कर रहे हैं तब तो यह बिलकुल बेकार है। इम आपको सीतासे अत्यन्त ग्रुन्दरी अनेक बन्यायें दे सकते हैं। लेकिन सीताको लौटाकर लाना अमम्भव है।

राजाओं की कायरताका तिरकार करते हुए रामचन्द्रजी बोले— राजाओं. हम सीताको ही चाहते हैं, सीता हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के अपहरणका अपमान बीर कभी भी नहीं मुन्ना मकता। आप सब हस अत्याचारीको दण्ड देनेसे क्यों हिचकि चाते हैं। अन्यायी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो लेकिन उसका पतन सम्भव है। बीर कभी अन्यायको सहन नहीं करते। रावण क्या, यदि अन्यायके साम्हने सारा संसार भी होता नो में हसका साम्ह्रचा करता। इस अन्यायीकी तुच्छ शक्ति मेरे साम्हने क्या है! में इसकी शक्तिको नष्ट कर सीताकों अवस्य ही लौटा कर लाऊंगा, यह मेरो हद प्रतिज्ञा है। यदि तुम्हें उसकी शक्तिका भय और अपने प्राणोंका मोह है, यदि तुम अन्याचारीको दंड देनेमें अनिको असमर्थ पाते हो हो नुझे तुम्हारी महायताकी जरूरत नहीं है, राम अकेला ही अन्यासके दमनके लिए काफी है, तुम अपने प्राणीको लेकर पृथ्वी पर अपर बनकर रहो।

रामके वीर वचनीये विद्यावधीके हृद्य गूंज उठे । उनका एक एक शब्द रुधिरमें नई गतिका संचार करने लगा। सब आनो सेन में सजाकर रावणमें युद्धके लिए कटिबद्ध होगए।

इनुपान, सुग्रीन, नरू नील अन्दि वी विद्यापर अन्यायके प्रतिकारके लिए लेकानर अन्क्रमण करनेके लिए आगे बट्टे।

लंकापतिको युद्ध उशलाके निकट आनेका पता लगा। वह इस उत्रालाका माम्हला करनेके लिए तैयार हुआ।

भाई विर्माणमें उसे ममझाना चाहा और युद्धकी उशल, शांत करनेके लिए संभा दे देनेका आग्रह किया । ठेकन उपका दुर्मान यह सब माननेक लिए वियार न था । विसीपण अ नो रेक्ट ओंके साथ श्री गनसे जा मिला । विभीपणके मिलनेसे श्री रामकी शक्ति चौगुनी बह गई । लब्होंने अब तेजीसे लेकार चढ़ाई कर दी ।

विवेश्य ता भैतियों और पत्नी मंदोदर द्वारा समझाये जाने पर भी राज्यां देश युद्ध हो स्वीकार किया । वद अपने शक्तिके मदमें चूर या—उस अपने पुत्र और भईयोंका शक्तिपर विश्वार था। उसे अपनी भर्तका सेनापर भरोसा था।

दोनों ओर भयंकर युद्धकी ज्वाला जरु रठी, दोनों ओरसे अनेक जीव युद्धमें आइत हुए, रावणकी शक्तिके स्तम्म कुंभकणें और रन्द्रजीत बंदी बना लिए गए। विभीषणके द्रोडपर सक्य अत्यन्त कृषित था, उसे युद्धमें अपने साम्हने देन्त सम्यान एक भयंकर बाणका प्रशार किया. समीप खड़े हुए ह्रद्राणते उसे अपन बाणके बीचमंही कार उन्हा । इससे कृषित होकर सबणते इन्ह्र द्रारा दिए शक्तिवाणका नद जिल्हों र पटार किया। भयंकर बाणकी शक्तिको स्थाप सहन रहीं कर रके और कृष्टकाए हुए कुमुमकी ताइ मृतकार गिर पढ़े।

भाजका युद्ध समाप्त हुआ. एक पाक पननमे राम बन्द्रजीको मारणांतिक पीका हुई, शीघ ही उनकी चिकित्या की गई, लेकिन सब निष्कल हुई। इसी समय एक पिक्तिन कालाया कि द्रोणमें राजाकी कत्या बेर लगाने अपूर्व शक्ति है, उनका पिक्ति तेज मेलिका कार्य करता है लेकिन उसका इस समय यहा र ना महा शक्तिशक्ति काम है। बीर बन्द्रामने उसे लानेका भर लिया। वे तेज गतिसे बाकर सबेग डोनेके पहिले हुनी बेशका प्रमुख नाष्ट्र ने ख्या । उसके करते बाकर सबेग डोनेके पहिले हुनी बेशका प्रमुख नाष्ट्र हो यथा।

दूभरे दिन भयंका युद्ध हुआ । रूक्षण द्वान रावणका वतन हुआ । विजयी रामने लंकामें प्रवेश किया और वियोगिनी सीताको दर्शन देकर उसे नया जीवन दिया ।

वनवासके बारह वर्ष व्यतीत हो चुके थे, भरत अन एक क्षणके लिए राज्यभार अपने सिरपर नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने नारदजी द्वारा अपने राज्य त्यागका समाचार श्रीरामके समीप मेजा।

भाईकी विनय, और प्रजाकी पुकारसे श्रीरामका हृद्य विघरू गया उन्होंने पूर्ण वैभवके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया। ( % )

रामके जन्मोत्सवके बादसे अयोध्या अपने सौमाम्यसे वंचित थी, आज रामके छौटने पर उसने अपना सौमाग्य फिर पाया, वह सौन्द्यें-मय हो उठी ।

विरागी भरतने श्रीरामके चरणेंपर भपना मुकुट रख दिया, वे एक क्षणके लिए भी भव भयोध्यामें नहीं रहना चाहते थे। प्रजाकी रक्षाके लिए श्रीरामको राज्यभार स्वीकार करना पड़ा।

रामराज्यसे अयोध्याका गया हुआ गौरव पुनः लौट आया, प्रजाने संतोषकी सांस की । राम प्रजाके अत्यंत प्रिय बन गए। उन्होंने राज्यकी सुन्दर व्यवस्था की । प्रत्यंक नागरिकको उनके योग्य अधिकार दिये, उनके राज्यमें सबल और बलवान, धनी निर्वल और नीच ऊंचका कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान अधिकार प्राप्त था।

सुखसागरमें भशांतिका एक तुः उठा। तुफानकी लहेंर भीरेर उठीं। "श्री रामने सीताके सतीत्वकी परीक्षा लिए विना ही उसे अपने घरमें स्थान दे दिया, वह रादणके यहां कितने समय तक रहीं, वहां रहकर क्या वह अपने भापको सुरक्षित रख सकी होंगी ?''

लहेरं श्री रामके कार्नोतक जाकर टकराई भयंकर तुकान उमड़ ठठा, इस तुकानमें पड़कर श्री राम अपनेको संभाळ नहीं सके, सीताका स्थागकर उन्होंने इस तुकानको शांत करनेका प्रयस्न किया।

सीताजी भयंकर जंगलमें निर्वासित थीं। वहां उन्होंने प्रतापी कद-कुशको जन्म दिया।

नारद द्वारा सीताजी परीक्षा देनेके लिए एकवार फिर अयोध्या जाई। गई उन्होंने अध्निपवेश किया और अपने सतीत्वकी परीक्षार्थे सफळ हुयीं छेकिन गृहर । जीवन उन्हें अर पसंद नहीं था, वे श्री रामसे आज टेकर ापस्विनी होगई।

( ११ )

सीताके चले जानेपर श्री रामका जीवन शुष्क वन गया था। उनका कव सारा मोह रूक्ष्मणमें का समाया था।

एक दिनकी बात; इन्हासामें राम-लक्ष्मणके अद्भुत स्नेहकी कहानी मुनकर क तिदेव उनके परिक्षणके लिए आया। आकर उसने औ रामके निधनका झूठ झुठ समाचार श्री लक्ष्मणको मुनाया, लक्ष्म-णका हृदय श्री रामका निधन ग्रुनकर टूट गया, वे मूर्छित होकर मृतलपर गिर पड़े। उनकी वह मूर्च्छी मृत्युके रूपमें परिक्षित होकर कि लिन्देवको स्वमनं भी इस दुधेटनाकी आशंका नहीं थी, लक्ष्मणको मृतक देख उमके हृदयमें मुकंप होगया, उसे आनं कृत्यपर बहा नहा ताप हुआ।

हस्मण पर श्रीगमको हार्दिक स्नेह था, उन्हें पृथ्वी पर पहे देखकर उनके स्नेहका बांच टूट पहा, हस्मणजीका शरीर मृतक बन चुका था छेकिन श्रीगम टसे अबतक जीवित ही समझ रहे थे। बे हस्मणको मूर्छित समझकर अनेक प्रयत्नोंसे उनकी मूर्छ हटानेका उद्योग करने छगे।

जनता राम रूक्ष्मणके रनेहको समझती थी, वह यह भी जानती भी कि श्री रूक्ष्मणका देहावसान हो चुका है लेकिन मोहमम रामको कोई समझा नहीं सका . टनके इस मोहमें सबकी सहानुभृति भी, लेकिन सहानुभृतिने अब दयाका रूप घारण कर लियां था। भीर र श्रीरामका यह मोह जनत के कौतूहळकी वस्तु बन गया। ने स्ट्मणके मृत शरीरको कन्धे पर रखकर घूमते थे। कभी उसे भोजन खिलाते, कभी शृंगार कराते और कभी उसे उठानेका निष्कल और टाम्यजनक प्रयत्न करते थे। राज्यकार्य उन्होंने त्याग दिया था। इस्तन्द एउ साथ तन्त्र सनका यह मोहका संसार चलता रहा, अंतमें उनका में उबंधन हुटा, उन्होंने अपने भाईका मृतक संस्कार किया।

संकार-नाटकके सनेक दश्योंको दखते र श्रीरामका हृद्य अब जब गाम था। राज्य कार्य कोर बेमवके वातावरणारे ६ व दह अपनेको दृ॰ रखन, चहते थे। उनकी निमेल सामापरसे मोहका सावरण हृट सुरा था। उनकी सात्मादारकी उच्छा प्रकल हो उठी और एक दिन के न है जावी पुत्रको राज्यभार सौंग कर सन्यासा अन गए।

ि १ का नाशमं सूर्य-र इ एं जिम तरह चमकर हैं उमी तरह अरामका जर्नार एपके दिन्य ते से प्रकाशमान हो उठा । देवताओं को उनका इन निममदाता पर भाश्यये होने छगा, उनकी क झाका तीर छुट खुका था। योगी रामके चारों और विलासका वातावरण केंद्र गया. क.यकशा पंचन नाद, मधुकरों का गुंजन, पुष्पोंकी मत्त छुग्भि धौर भाला नोके मृदु मक्से सारा वन गृज उठा।

परन्। राजका मोह तो राष्ट्र पुक्ता था। सानावा भी दर्ध भी आ। र जिया नहीं भवता था परीक्षण वेदार पर प्रहोधन विजित हुए, श्रीरानके आल-नेशकी विजय हुई।

योगी रामके निर्ममत्वकी देवताओंने प्रशंस की महाता राम्ह अब महात्म: राम ही थे।

# [१०] तपस्वी वालिदेव।

# ( दृद्-प्रतिज्ञ, बीर और योगी।)

( ? )

प्रवस्त प्रतापी सम्राष्ट् दशाननने अपने प्रधान मन्त्रीकी ओर इनेस्थ्यण करत तप कः।—मन्त्री ! नहीं । ऐपा कदापि नहीं हो स्वता । वया मेर अखण्ड प्रतापसे वह अवगत नहीं ! भरत्वषंके नरद्वर्शेको किचिन सृङ्ग्टिमात्रके नस्से विकिष्टित कर दनेवाले दशा-सम्स्री हार्किसे क्या वर अमरिचिन है ! नहीं, यह असस्य संस्राप है ।

मंत्रीने करा—महाराज ! यह अक्षरशः सत्य है, आपका मंत्री-मंडिक कदापि असःय संमाषण नहीं करता, उसे अपने कथनपर पूर्ण विद्यास ग्हता है। सत्यके अन्तरत्रक्षमें प्रवेश करके ही आपके सम्मुख बाक्य द्याग्ण किया जाता है। यह अटक सत्य दे कि "वाकिदेवने सुमेर पर्वत जैसी यह निश्वल पतिज्ञा ली है, वह जैनेन्द्रदेव, दिगम्बर ऋषिके अतिरिक्त किसी विश्वके सम्राट्को नमम्कार नहीं करेंगे।"

दशाननने कहा—मन्त्री ! तब क्या बालिदेवने मुझे नमस्कार करनेकी श्रानिच्छासे ही ऐसा किया है ? नहीं ! बालिदेवका राज्यः मेरे श्राश्रित है । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वह मुझे प्रणाभ न करे श्रीर मेरी श्राज्ञा शिरोधार्यं न करे ? मंत्री ! प्रयत्न करने पर भी तुम्हारी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता।

मंत्रीने कहा-महाराज! 'कर कंकणको आरसीकी क्या आव-इयक्ता?' एक दूत मेजकर आप इसका स्वयं निर्णय कर सकते हैं। लंकेशकी मुद्रासे अंकित एक आज्ञावत्र टसी समय वालीदेवके पास राज्य दूत द्वारा मेजा गया।

( ? )

वालिदेव किटिकन्या नग के अधियति थे। प्रस्यात किपितंशमें उनका जन्म हुमा था, वह बहे पराक्रमी वीर और हडमतिज्ञ थे। उन्हें यह राज्य दशाननकी कृपासे प्राप्त हुआ था। राज्यसिंहामन पर आसीन होते ही उन्होंने अपने हड़ प्रतिक्रमके प्रभावसे अल्य समयमें ही अनेक विद्यावरों को अपने अध्वित कर लिया था। तटस्थ समस्त राजाओं में वह महामण्डलेश्वरके नामसे प्रसिद्ध थे। निकटम्थ राजाओं र उनका अद्भुन प्रभुन्व था। उनकी उन सक्पर अनिवार्थ आज्ञा चहती थी।

बालीदेव धर्मनिष्ठ कर्मठ भौर विद्वान् थे। जैनधर्म पर उन्हें निश्च इ अद्भा थी। नित्यकर्म पाकनमें वह सतर्कतापूर्व क निरन्तर तत्पर रहते थे। तपस्वी ऋषियोंके बह बड़े भक्त थे। उनके दर्शनसे उन्हें अत्यन्तः आरुदाद, आनन्द और मक्ति उत्पन्न होती थी।

प्रभातके सुन्दर समयमें बन बिहार करते हुए एक दिन वाहि-देवने तपस्वी शुभंकरको देखा। इनके दर्शनसे वे बहुत प्रसन्न हुए, उनके नेत्रोंसे आनंदाश्र महने रूगे, इत्य पुरुकित हो उठा । उन्होंने भक्तिभावसे ऋषीश्वर्क चरणोंमें प्रणाम किया। ऋषिने धर्मस्नेह-पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह धर्मकी विशद रूपसे विशेषना करने रूगे। वालिदेवको धार्मिक व्याद्धारान स्वतंनमें भरवन्त आवन्तः आता था । ऋषिराजका विश्वद प्यौर मनोहर धार्मिक व्याख्यान सुन उनका मन तन्मय हो गया । शाअके भाषणका उनके हृदय-परस पर अपूर्व प्रभाव पढ़ा, उनका हृदय पूर्ण श्रद्धासे परिपृतित हो गया और उन्होंने उसी समय मुनियानके सामाने विम प्रतिज्ञा कानेकी उच्छा प्रगट की । वह कहने करो-प्रमा ! मेरा हृदय जिनेन्द्रदेशके चरणीं में पूर्णतः अनुभक्त हो गया है। आज मैं आपके सम्हने यह हट प्रण छेता है कि श्री जिनेन्द्रदेव, दिगम्बर मुनि और चारित्रवान श्राव-कोंके अतिरिक्त संमाके किसी भी व्यक्तिको में प्रणाम न कहंता । इस प्रतिज्ञामें आप मेरे साक्षी हैं।

मुनिराजने कहा-बस्त ! तुमने यह पतिज्ञा छी है सो ठीक किया, किन्तु पतिज्ञा छेनेके पहछे हरएक व्यक्तिको उमके महत्वको ज्ञान छेनेकी पूर्ण आक्ष्यकता है। मनुष्योंके जीवनमें प्रानेज्ञः जीवन-सामकी एक परीक्षा है। पतिज्ञा सुरह बंधन है जिसमें बंधकर मनुष्य

मृत्युके साथ ही छुटकारा पाता है। प्रतिज्ञा प्राणीका एक सारमृत रस है जिसके भङ्ग होजानेपर पाणीका रहना निःसारसा होजाता है। राजन ! प्रतिज्ञा छेना तो आमान है, किन्तु उसका पाछन करना आसकी तीक्षण धारके ऊपर चडनेके स्टश श्रांतशय कटिन है।

प्रतिका वह नस्तु है जिनके बरूप मानव संसारके श्रमुत्वको प्राप्त कर सकता है। और उसे भंग कर वह अपने जीवनको तुच्छ कीटके सहश नि:सार बना सकता है। प्रतिद्धः पाळनमें महान आस्म-शक्तिको आवश्यकता होती है। तुन्हें यह द्धान है कि प्रतिद्धा भंग करनेका कितना महान पाप होता है। प्रतिद्धा पाळन करके उसके द्धारा उप जित पुण्य तो प्रतिद्धा भंगके पायके सामने सासीके समान है। बरस ! प्रतिद्धा बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। अच्छा ! जो प्रतिद्धा तुमने छी है उसे पाणपणसे पाळन करना यही मेरा अनुरोध है।

वा किदेवनं कहा-भगवन् । आपको क्रशसे मैंने प्रतिज्ञाके मह-स्वको सम्बग् रूपसे समझ किया है। आपको स्थासे इस प्रतिज्ञाका मैं प्राण प्रणसे पाकन करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा प्राणोंके साथ ही भंग होगी।

मुनिगलने कहा-' बस्त ! तेश करूपःण हो । "

बाह्निद्वने ऋषिराजको पुनः भणास किया स्वीर वह स्वयने स्थानको स्वीट साए।

( 3 )

क्ष्याधियतिकी गर्वपूर्ण मक्ति समस्त नरेक्क्रोंको विदित भी। बाक्टिदेव भी उनकी अभिमानपूर्ण प्रवृत्तिसे परिचित ये। उनके इदयमें कभी २ यह आशक्षा हो उठती थी कि मेरी यह प्रतिञ्चा संकेशको अवस्य ज्ञात होगी और तब मुझे एक दिन डनका कोप भाजन बनन रियहेगा। किन्तु उन्हें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास था, इसी छिये बहु ् अपनी प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें निश्चित थे।

महाराज बालिदेव सिंहासनारूढ़ थे, इसी समय द्वारपाळने जाकर निवेदन किया— 'महाराज लंका विपतिका दृत आपके दर्शन करनेकी प्रार्थना कर रहा है। '

महाराजने उसे आनंकी आधा देते हुए मंत्रीकी ओर एक आशय पूर्ण दृष्टिसे निरीक्षण किया, मंत्रीने भी उनकी ओर उसी भांति देखा।

लंकेशके दूतने राज्य सभामें प्रवेश करके राज्य प्रथानुसार महाराजको प्रणाम किया और अपने प्रभुक्ता संदेश पत्र टन्हें दिया । महाराजकी आज्ञासे मन्त्रीने पत्र पदा, पत्र निम्नाकार था—

राजन् । टमयत्र कुशरूं।

आपके और हमारे वंशवरों में अधिक समयसे मैत्री भाव चका आता है। आपको पूर्व परम्पराका पाकन करनेके लिए सावचान रहना चाहिए। आपको स्मरण होगा मैंने आपके पिताको राजा यमका राज्य भदान किया या इसलिए तुन्हें यह उचित है तुन हमारी अस कुपाके फलस्वका अपनी बहिन श्रीमाला हमें समयण करो और मुझे प्रणाम कर मेरे महत्वका प्रदर्शन करो।

हंकेशके उक्त संवादको वाहिदेवने ध्यान पूर्वक छुना । उन्हें उसकी उद्भावता पर कुछ २ रोष भी हुआ किन्तु अपने मनोगता आवको द्वाते हुए उन्होंने मंत्रीसे कहा—मंत्री ! हंकेशकी अन्य समस्क आज्ञाएं माननीय हैं, उनका सर्वथा रूपेण पारुन किया वा सक्ताः है, किन्तु यह कदापि नहीं हो सक्ता कि मैं उन्हें प्रणाम करूं।

में अपनी पितज्ञासे नहीं टक सकता। जब मैंने अपनी पितज्ञाकों आजन्म पाळन करनेका प्रण किया है तब मैं उस अवती व्यक्तिकों प्रणाम कैसे कर सक्ता हूं ! नहीं ! यह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने दृतसे कहा-दृत ! जाओ !! तुम अपने प्रतापी प्रभुक्तों मेरा यह सन्देह खना देना कि वालिदेव प्राण रहते हुए भी आपको नमस्कार करनेकों तैय्यार नहीं।

द्तनं कहा—महाराज! आपका यह बक्तव्य अज्ञानता पूर्ण है।
भला जिस महाभ्भेक चरणोंके प्रतापसे पूर्ण प्रथ्वी तलके समस्त नरेदवर घृन्दोंके मुकुट स्पर्श करते हैं उनको नमस्कार न करना आपकी अद्धतता नहीं तो क्या है! महाराज! आपकी यह प्रतिज्ञा लंकेदवरके इहते हुए पूर्ण न हो सकेगी। अस्तु, आपसे यह मेरी विनीत पार्थना है कि आप सम्राट्के चरणोंके समीप उपस्थित होकर उन्हें सादर प्रणाम करें और राज्यसे पाप्त हुए अनिंद्य विषय-सुखोंका अधिक काल्ड तक निरावाध्य रूपसे उपभोग करें।

वालिदेवने कहा—" दृत ! मेरे सम्मुख तेरा इस प्रकार निरर्थक प्रकाप करना निष्फक है। तू अपने प्रभुक्ती आज्ञा पाळन कर अपने कर्त्तव्यको पूर्ण कर चुका। धुन, लंकापति क्या धुरपति भी मेरी अक्षय अतिज्ञाको भंग करनेके लिए समर्थ नहीं। तू जा, अपने प्रभुको मेरह कंदेश धुना देना।"

### (8)

राज्य सभामें प्रवेश कर दूतने वालिदेव द्वारा कहा हुआ संवाद कंकाचिपतिको अक्षण कराया । उन्होंने वालिदेवके इस उद्धतता पूर्ण आचरणको अक्षम्य अपराच समझा । एक क्षणको उनकी मृकुटीमें बक्ष पढ़ गया । सभासद् गण उनके रोष पूर्ण मुख मण्डकका अवलोकन कर कांव ठठे । उन्होंने समझ लिया कि किष्कत्याधीशका शरीर इस भूमण्डलपर अब अस्य समयको ही स्थित है । किर मंत्रीगणोंकी ओर निरीक्षण करते हुए रावण बोला—

बालिदेवकी इतनी भृष्टता ? वह मेरे सम्मुख आकर मुझे नमस्कार न करेगा ? वह मेरा आश्रित—मेरी कृपाके बळपर राज्य सुखका उप गेग करनेवाला—मुझे नमस्कार न करे ? उस रङ्ककी यह उद्गडता ? अच्छा, लंकेशका राज्य दंड उसके उच्च मस्तकको अभी विनम्र करेगा । उसका वह शिर अभी मेरे चरणत्त्वपर लोटेगा ।

सेनावति ! समस्त सेनाको युद्धके छिए तैयार करो । मैं इस समय किटिकन्वापर भाकमण करूंगा । "

सेनापतिने अपने प्रभुकी आज्ञाका शीघ्र पालन किया। समस्तः सेना अस्त शस्त्रसे सजकर सुसंगठित हो गई।

с × ×

प्रका चारों ओग्से घेर छिया। सेनाके उच्च नादसे नगर पृश्ति होगया.

मंत्रियोंने वाहिदेवके समक्ष उपस्थित होकर विनीतभावसे कहा— अपनी ! कंकेशकी विजयानी सेनाने युद्धकी घोषणा करदी है है उसकी अपरिभित सेनाके सम्मुख विजयकी आशा करना सर्वेशा असम्भव है, अम्तु । प्रभु ! आपका इसीमें इष्ट है कि वह लंकेशकी आज्ञा स्वीकार करे, अन्यथा इसीसे विपरीतावस्थामें भारी हानि होनेकी आश्चा है । "

वालिदेवने कहा—" मंत्रीगण! मैं आपके इस कायरतापूर्ण बक्तव्यको अवण करनेके लिये तैयार नहीं हूं, मैं यह निश्चय रूपसे पण कर चुका हूं, कि जिनेन्द्रदेवके अतिरिक्त किसी भी महासत्ताको नमस्कार नहीं करंगा, इसके विरुद्ध मैं कदापि नहीं जा सकता। मैं लेकेशसे युद्ध करंगा और अपनी महान् शक्तिका परिचय दूंगा। मेरी समस्त सेनाको इसी समय तैयार करो। "

× × ×

काटके सदश भयक्कर दोनों ओरके सैनिक युद्धके सम्मुख्य उपस्थित हुए। दोनों ओरके हिंसाकाण्डको रोकनेकी इच्छास्थे मन्त्रियोंने निश्चय किया, कि दोनों महावीर परस्पर युद्ध करहे। इसस्थे सैनिकोंका व्यर्थ वध न हो, युद्धमें जो पराजित हो, वह एक दूसरेको नमस्कार करे। मन्त्रियोंको सम्मति दोनोंने स्वीकार की।

लंकेश और वालिदेवमें परस्पर भीषण मल युद्ध होने कगा। दोनों महाबाहु अतिशय बलवान युद्धकुशल और शक्तिशाली थे। उनका युद्ध देवताओं के दृदयमें आश्चर्य उत्पन्न करने कगा। अपने विरोधीकी घातः बचानेमें दोनों वीर कुशल थे। अतः बहुत समय पर्यंत उन दोनों बीरोंका मल युद्ध हुआ, किन्तु दोनों बीरोंमेंसे कोई भी विजित नहीं दुआ। भीषणवेगसे युद्ध करते हुए महा बक्क्शन बालिदेवने अन्तर्में दशाननको घराशायो कर दिशा : उनका मान गळित होगया ।

वालिदेव विजयी हुए किन्तु उनके हृइय पर इस विजयका विपरीत प्रभाव प्रदार उन्हें इस दश्यसे संवारकी पूर्ण नश्चरता विदित होने लगी । उनका मन उसी भ्रण संपारसे विरक्त हो गया ।

वह इस द्वेष पूर्ण क्रत्यके लिए दशाननभे क्षमा याचना रहते हुए अपने लघु आता समिक्तो किण्किन्धाका राज्य सम्पीण कर बनको चळ दिये । सपन्त नरेश्वर मण्डक उनके इस अद्भुत प्राक्तम और त्यागकी मुक्त कंठसे प्रशेषा करने लगा ।

बनमें जाकर वालिद्वने जैनेश्वरी दीक्षा घारण की, वह दिगंबर मुनि बन गए।

### (4)

कैल:श पर्वतकी एक विशाल गुफामें विसन्नान हुए वालिदेव विश्वल तपश्चरणमें मग्न थे।

इसी समय रुक्का चिवति अपने विमानमें मेठे हुए किसी कार्य-वशात् शीष्रता पूर्वक जा रहे थे । उनका विमान आकाश मार्गमें तीक गतिसे गमन कर रहा था । कैलाश पर्वतके उत्तर जाते २ उनका विमान उस स्थान पर स्तंभित हो गया ।

ध्वभिमान, मानव पतनकी प्रथम सीड़ी है। मानव जिस समय प्रथम प्रथम अभिमानकी चोटी पर चढ़ना पारम्म करता है उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। वह दूसरोंके बृहदाकारका सम्यक् रीतिसे निरीक्षण नहीं कर सकता। उसका मन महत्वाकांक्षाकी चरम सीमापर आसीन होनेको उस्कंठित हो बाता है। उसे अपनी शक्त,

कापने साहस, यहांतक कि मनुष्यताका भी बोध नहीं रहता, क्रमशः वह साधारण श्रेणीसे निकल कर अपनेको एक विशाल उच्च स्थानपर आसीन हुआ समझने लगता है, और अन्तमें वह अपने मिध्या महस्तके सम्मुख किसी व्यक्तिको कुछ समझता ही नहीं है। यदि उसे अपनी अनुचित शक्तिके विकासके साधन प्राप्त हो जते हैं तब तो उसके अभिमानका ठिकाना ही नहीं रहता कि खित्रा वेभव अपूर्ण शान, शारीरिक वक और प्रभाव प्राप्त कर ही वह अपने पैरोंको पृथ्वीपर रखनेका प्रयत्न नहीं करता।

छेकेश डम समय सार्थमी मिक स्मार्था, वह असंस्य राज्य-वैभवका स्वामी था। उसका राजाओं पर एकछत्र अधिकार था, वह अनेक उत्तमोत्तम विद्याओं का स्वामी था, अपनी विद्याओं का उसे पृणितः लिभियान था, अधिमानके लिए और आवश्यक ही क्या है ? सत्ता, वैभव और निपुणता अभियान—अनलके लिए मृतकी आहुतिएं हैं। अपने विमानको आकाशमें अटका हुआ निरीक्षण कर उसने अपनी समस्त विद्याओं का उपयोग करना आस्म किया, अपनी समस्त शक्तिको उसने विमान चलानेमें लगा दिया, किन्तु उसका विमान वहांसे उससे मस्र नहीं हुआ। मंत्र—कीलित पुरुषकी तरह वह उस स्थानपर स्तंभित हो गया। अभिमानी कंकेशका हृदय कर ठठा। वह विमानसे उतरा। उसने नीचे निरीक्षण किया। वहां उसने जो कुछ देला उससे उसका हृदय कोष और अभिमानसे घषक उठा। उसने देला कि नीचे वालिदेव तपकारणमें मन्न हुए बेठे हैं। लंकेश ज्ञानवान व्यक्ति था, उसे शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान था। वह सानता था कि महत्वशाली ऋदि पाप्त मुनिराजोंके ऊरसे विमान नहीं जा सकता है। वह मुनियोंकी शक्तिसे अवगत था, किन्तु हायरे अभिमान! तुमानवोंकी निर्मे ज्ञानदृष्टिको प्रथम ही धुंषका कर देता है। तेरी टपस्थितिमें मनुष्यके हृदयका विवेक विलग होजाता है, और अभिमानी प्रेतको हेयादेयका कि ज्ञिम भी बोच नहीं रहता। अभिमान-कु मित्रकी ममतामें पड़े हुए रुक्केशके हृदयसे विवेक विलय होगया। वह विचारने लगा—

'ओड ! यह वही वालिदेव है, जिसने मेरा उस समय मान भंग किया था और आज भी मुझे पराजित करनेके लिए ही इसने मेरा विमान रोक रक्ला है। अच्छा देखूँ में इसकी शक्ति ? में इस पहाइको ही उलाइ कर समुद्रमें न फेंक दूँ तो मेरा नाम दशानन नहीं। उस समय इसने समस्त राजाओं के सम्मुख मेरा जो अपमान किया था, उसका बदला आज में इससे अवश्य लूँगा। आज में इसे अपनी अचित्य विद्याओं की शक्ति दिखा हूँगा।" कोष और अभिमानके असीम बेगको धारण करनेवाले दशाननने अपनी विद्या और पराक्रमके बलपर पर्वतके नीचे प्रवेश किया। उसने अपनी समस्त विद्याशक्ति क्योर पराक्रमकी बाजी लगाकर उस पर्वतके उलाइनेका उद्योग किया।

अप्रविद्धार वालिदेव ध्यानस्थ थे, तप्रश्चाणमें मग्न थे। उनके हृद्यमें कुछ भी द्वेष, अभिमान, अथवा क्लुवित भाव न था। उन्होंने देखा कि दशानन एक बढ़ा मारी अनर्थ करनेको कटिबद्ध हुआ है। उसके इस प्रकारके उस्लाइनेसे इस पर स्थित अनेक दर्शनीय जिनमन्दिर नष्टमृष्ट हो जायंगे, तथा असंख्य प्राणियोंका प्राणघात होगा, अनेक प्राणियोंको अस्य कष्ट होगा और वह भी केवल मात्र मेरे कारण । सुझे अपने कष्टोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। कष्ट मेरा कुछ भी नहीं कर सकते; किन्तु इन क्षुद्र प्राणियोंके प्राण निष्मयोजन ही पी हित हों यह मुझसे कदापि नहीं देखा जा सक्ता । इस प्रकार करणा भाव धारणकर उन योगिराजने अपने बाएं पैरके अंगूठेको किचित नीचे दवाया ।

शास शक्ति—त्यागकी शक्ति, तक्श्ररणकी शक्ति अचितनीय है, अनन्त है, अकथ है। जो कार्य संपूर्ण पृथ्वीका अधिपति सम्रष्ट् इन्द्र तथा नरेहररों रा अपनी अखण्ड आज्ञा परिवलित करनेवाला चक रित अद्भुत शारीरिक बल्से सांसारिक वीरोंको किन्यत कर देनेवाला अखंड बाहु, अनन्त कालमें अगाध उद्योगके द्वारा कर सकनेको समर्थ नहीं हो सकता, वही कार्य और उससे अनंत गुणा अधिक कार्य तपस्वी, महत्मा, योगी दिगम्बर मुनि अपनी बढ़ी हुई आत्मशक्तिके प्रभावसे क्षण मात्रमें कर सकता है। असंख्य संपत्ति शालियोंकी श्रक्ति, असंख्य राजाओं से सेवित सम्राट्की शक्ति असंख्य वीरों से सेवित बीरकी शक्ति उस योगीकी अलोकिक शक्तिके सामने समुद्रमें बृंदके समान है।

योगिराजके जंगूठे मात्रके दबानेसे ही अखंड परिश्रम द्वारा किंचित ऊपको उठाया हुणा पर्वत पाताङकोकमें प्रवेश करने कगा। दशाननका समस्त शरीर संकुचित हो गया, पसेवकी बारा बहने कगी, व्यक्तिको प्रथ्वीतकपर दवता हुआ देखकर उसका मुख चिंतासे स्कानः हो गया। उसका सारा ध्यमिमान, उसकी सारी शक्ति, उसका समस्त विद्या, वल एक क्षणको कपूरके सहश हो गया। ध्यमिमानी मानव! इसी नश्वर वैभवके ध्यमिमानके वल पर, इसी क्षणिक शक्तिके नशेमें, इसी किंचित् विद्या वलके जार संसारका तिरस्कार करनेको तुक बाता है। धिकार! तुम्झरी बुद्धिपर, शतबार धिकार है उसके ध्यमिमान पर। ध्याज वह ध्यमिमान मका फाइकर रो रहा था। ध्याज उस ध्यमिमानका सर्व नाश हो रहा था? क्या ध्याज दशाननके उस ध्यमिमान कुमित्रका कहीं पता था?

समस्त मानव मंडक बढ़ता है और गिरता भी है, अभिमानी और निरिम्मानी एक दिन समय पाकर सभी गिरते हैं, किन्तु. निरिम्मानी व्यक्तिका वास्तवमें पतन नहीं होता। उसे खेद नहीं होता! अभिमानी खूप चढ़ता है अपनंको घड़ाधड़ आगे बढ़ाता है, किन्तु समय पाकर वह चारों खाने चित्त गिरता है। उमका मन मर जाता है, उसके खेदका कुछ ठिकाना नहीं रहता, और वह असमर्थ होजाता है।

दशानन पर्वतिके असद्य भारको अपने सिरपर नहीं रख सका वह जोग्से चिल्लाने क्रमा। नहा भारी कोकाहक उपस्थित होगया। रोते २ उसका गढ़ा भर आया, नालिदेन दशाननके आर्तनादको अन्नण नहीं कर सके, उनका इदय दयासे आर्द्र होगया। उन्होंने उसी क्षण अपने परिके अंगुठेको दीका किया, दशानन पर्वतिके नीचेसे अपना जीवन सुरक्षित लेकर निकक आया। उसी समय ऋषीराजके तीन तपश्चरणसे उरपक हुए इद तेजके प्रभावसे देवताओं के आसन भी कंपायमान हो गए।

उन्होंने स्वर्ग लोकसे व्यक्तर ऋषी इवर वालि देवको प्रणाम किया। उनकी भक्तिकी और स्थिर चितसे प्रार्थनाकी। वह बोले-ऋषी इवर! व्यापके व्यक्ति है जो समर्थ होसके ? देव! व्यक्ति व्यक्ति है जो समर्थ होसके ? देव! व्यक्ति व्यक्तिकी व्यक्तिको व्यक्तिका व्यक्तिका व्यक्तिको व्यक्तिको व्यक्तिको व्यक्तिका व्यक्तिका व्यक्तिका व्यक्तिको व्यक्तिका व्यक्तिका व्यक्तिका व्यक्तिको व्यक्तिका व्यक्

रावण भी अपने इस अभिमान कृत्यसे अत्यंत रुज्जित हुआ। उसने नम्र भाव घारण करते हुए वालिदेवकी स्थिर चित्तसे वन्दनाकी और अपने अपराधकी क्षमा याचना करते हुए लंकाको पस्थान किया।

बालिदेवने तपश्चम्मकी अचिन्त्य शक्ति द्वारा अपने समस्त आतम गुर्णोको विकसित किया और पूर्ण सर्वज्ञनासे भूषित होकर अनन्त सुखके स्थान मोक्षको पाप्त किया ।

असंड कारम तेजसे विभूषित वह महारमा बालिदेव हमारे इदयोंमें दढ़ धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न करें।



## [ ११]

## दयासागर नेमिनाथ।

## (महादयालु, दृद्वती जैन तीर्थङ्कर।)

द्वारिकाका प्रत्येक द्वार आज बंधनवारसे सजाया गया था— प्रत्येक नरन रोके मुंहपर आज अपूर्व उल्हास और आनंदकी मुक्क-राहट दिख रही थी। उनके सब कार्योमें आज एक निराली मस्ती छाई हुई थी।

एक आगंतुक व्यक्तिने नगरमें आकर किसीसे पूछा—महोदय ! आज नगरमें यह सजावट क्यों हो रही है ? मैं प्रत्येकसे पूछता हुं छेकिन मुझे इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा है, माख्य होता है किसी चक्रवर्ती सम्राट्का आगमन होता है ।

एकने अपनी हंसी रोककर कहा—अरे ! तुम सबमुच ही कुछ नहीं आमते छेकिन तुमसे बात करनेका समय ही आज किसे हैं। अच्छा मैं तुर्नेह भुनाता हूं-आज महाराजा समुद्रविजयके पुत्रजनम हुआ है हसीका उस्तव मनानेके लिए हम सक व्यस्त होरहे हैं।

शौर्यपुर नरेश महाराजा समुद्र विजय सचमु व ही भाग्यशाली थे। जिनके यहां महायोगी और सामर्थ्यशाली महात्मा अरिष्टनेमिका जन्म हुआ हो वह सौमाग्यशाली क्यों न समझे जांय १ ऐसा सौमाग्य किसीके ही पल्ले पहता है।

रानी शिवादेवी तो महिकाओं के झुंडसे विरी हुई अपने सीमाग्य पर फूढी नहीं समा रही थीं।

द्वारपर देवाक्सनाएं नृत्य कर रही थीं, पुरोहित मैगळ नाद कर रहे थे और कविगण कविता पाठ द्वारा जनताका मनोरंजन कर रहे थे। बाकक अत्यंत प्रभावान था। उसके सुगठित और दृढ़ शरीरको देखकर नेन्न प्रसन्न हो उठते थे। शुभ मुहूर्तमें बाळकका नामकरण किया गया और उरसब समाप्त हुआ।

नेमिनाथ अब सोछह वर्षके हो गए थे। घोड्श कांतिवाके चन्द्रमाकी तरह उनकी शरीर कांति चमक उठी थी।

सवेरेके सुन्दर समयमें वे आज बन विद्यारके लिए निकले ये उनके साम और भी बाइक थे। बनकी कीड़ामें सभी मस्त होरहे थे। सूर्यकी किरणें अब कुछ उच्च हो चली थीं, बन विद्यारमें सभीका मन कर उठा था। सभी मंद्रही अब नगरकी और चल दी।

मार्गमें श्रीकृष्णकी आयुषशासा थी, वे नित्य पति उस आयुष-शासको देखते थे। लेकिन भाग उनके इदयमें भायुशासको शस्त्र देखनेकी रूच्छा हुईं। आयुषशासमें श्रीकृष्णजीको पास हुए अनेक देवी शक्क रहते थे, विचित्र शक्कों से आयुषशाला संग्ल थी। शक्कों के सोर चमकपर विचार करते हुए वे आयुषशालाके द्वारपर पहुंच गए। आयुषशालाके अधिकारी से उन्हों ने शक्कादि देखनेकी अपनी इच्छा मक्ट की। राज्याधिकारीने अपनी पराधीनता पदिशत करते हुए कहा—राजकुमार! पतापी श्रीकृष्णकी आजा है कि शक्कशालामें किसी व्यक्तिको प्रवेश न करने दिया जाय। आप राजकुमार हैं उनके भाई हैं इसलिए आपको उसके अन्दर प्रवेश काने से में नहीं रोकता, लेकिन आपको इतना ध्यान ही अवस्य ही रखना होगा कि आप किसी भी शक्क परीक्षणका साइस न करें क्योंकि परयेक शक्का अर्थत तीक्ष्ण और प्रभावशाली है, आप उसके प्रभाव और शक्किया संवाहनसे अन्भिज्ञ हैं, ऐसी स्थितिमें शक्किश उपयोग करने पर उनसे भयंकर हानि हो जानेका हर है।

कुमार नेमिने राज्याधिकारीके इस व्यर्थ प्रकापपर कुछ ध्यान नहीं दिया। आयुवशासामें प्रवेश करनेपर वे बड़ी निर्भयतासे प्रत्येक शस्त्रकों हाथमें लेकर और उसे धुमा फिरा कर देखने रूगे। ऐसा माछ्य प्रका था मानो शस्त्र उनके हाथमें आकर अपना सौनाम्य समझ रहा हा। वह उसका निर्भयतासे प्रयोग कर रहे थे मानो शस्त्र उनका आज्ञाकारी सेवक था।

अधिकारीने उन्दें रोकनेका अनेकदार प्रयस्न किया लेकिन सब त्यर्थ था ऐसी स्थितिमें वह आयुषशाकाको छोड़का भी नहीं जा सकता था। उपकी दशा बहुत ही दर्शनीय होरही थी। शक्कोंके टूटने और श्रीकृष्णत्रीके कुपित होनेका भय उसके मनको मारे डाक रहा आहे संपूर्ण शक्षोंका परीक्षण कर कुमार नेमि अब चक्रके निकट पहुंच गए थे। अधिकारीका हृदय अब भयसे कांप उठा था। वह सोच रहा था कि कुमार कहीं चक घुमानेका प्रयस्न न करे, लेकिन उसका सोचना सच था। महाबळवान योद्धा भी जिसके घुमानेका साहस नहीं कर सकते, उस सुदर्शन चक्रको उठाकर वे अपनी अंगुली पर घुमाने लगे। उनकी अंगुलीका इशारा पाकर वह कुम्हारके चाककी तरह चूनने लगा। अधिकारीके पाण सूच गए, उसके आवचर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा।

चकको घुमाकर उन्होंने उसे उसी स्थळ पर रख दिया। अब वे उस घनुषकी ओर बढ़ चले को श्रीकृष्णजीको देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके उठानेका साइस श्रीकृष्णजीके अतिरिक्त और किसीमें नहीं था। अपनी टक्कारसे प्रलयका नाद करनेवाले और देवताओंका आपन कंपा दनवाले उस घनुषको उन्होंने अपने टल्टाओंसे उठाया। उन्होंने उस घनुषको इस आसानीसे उठाया जिस तरह हाथी अपनी सूंडसे बृक्षकी डालीको उठाला है। उसे उन्होंने चलाया और अपनी क्रक्तिसे पृथ्वी तक झुकाया किर उसे उन्होंने ठीक जगह पर रख दिया। अब गंडकी नामक वज्र गदाको उठाया और उसे अपनी चंचलतासे साधारण दंडकी तरह आकाश-मंडलमें उलाला। शक्तोंका परीक्षण अब समाप्त हो चुका था। वे आयुषशालासे निकलनेवाले ही थे कि उनकी दृष्टि पांचजन्य नामक श्रंख पर पड़ी। उन्होंने शंखको उठाया और उसे बजाने रुगे।

ने मिकुमारके मुंहकी वायुक्तो पाकर शंख भयंकर स्वरसे गूंक इंडा, उसके विकास नाइसे दशों दिशाएं व्यक्ति हो उठीं।

नरेशोंसे सेवित श्रीकृष्णजी अपनी शज्यसभामें बैठे हुए ये। शंखके भयंकर नादने अचानक ही उनके कार्नोमें प्रवेश किया। शंखनाद सुनकर उनका हृदय को घके प्रचण्ड वेगसे भर गया, अपने कोबके आवेशको वे नहीं रोक सके और तीव स्वरसे बोले-'मृत्यु मुखर्मे प्रवेश करनेवाले किस मुखेने मेरा शंख बजानका साउम किया है। माछम पहला है वह अपने मार्णोका मोह छोड चुका है। ' वे कोधित होकर अपने सिंहासनसे ठठे और सेनापतिको अपनी प्रचण्ड सैन्यसे सम्बद्ध होनेका हुक्म दिया । उनके नेत्र कोघसे अरुण वरण होचके थे, भक्ति कारको चढ गई थी और इन्हाट चौडा होगया था। यमराजकी तरह वे अपराधीको दंख देनेके छिए जारहे थे। इसी समय भयसे कांपता हुआ अ।युषशालाका अधिकारी उसके साम्हेंने आया । उसने चरणोंमें गिरकर वही दीनवाणीसे कृष्णजीसे कहा-महाराज ! आज सवेरसे ही कुमार नेमिनाथने अध्यक्षशास्त्रमें प्रवेश करके मेर रोकनंपर भी शस्त्रोंका प्रयोग किया। उन्होंने चक्र/बको घुमाया, धनुषको चढ़ाया, गदाको उछाका और शंखके भयंकर नादसे पृथ्वीको पूरित कर दिया है । राजकुमार होनेके नाते मैं उनका हाथ नहीं रोक सका, इसमें मेग कोई अपराध नहीं है।

अधिकारीके मुंइसे कुमार नेमिनाथके अद्वितीय माहम और बीरदकी बात सुनकर वे कुछ क्षणको विचार—सागरमें बहने छगे। बे सोचने छगे—ओह! कुमार नेमिनाथ बड़े शक्तिशाछी हैं, उनकी यह शक्ति कभी मेरे लिए, अत्यंत हानिकर हो सकती है, संभव है उनकी दृष्टि कभी राज्य छाछसाकी ओर जाये तब मेरे इस राज्यका सुरक्षित रहना भी कठिन हो सकता है। "वीर भोग्याः वसुंवराः" की नीतिके अनुपार कभी वह इस राज्यपः अधिकार कर सकते हैं। तब मुझे इसके पिनकारके लिए अवस्य ही कुछ करना चाहिए, वे यह सोच ही रहे थे इसी समय अपने सखाओं के साथ कुमार नेमिनाश्य उनकी और आते दिखलाई दिए।

श्रीकृष्णजी अपने मनके कोच और ईपिक भावोंकों रोक कर प्रसन्न इस्प्रेस उनसे मिले। उन्हें योग्य आसन पर विठला कर बोले—कुमार! आज तो आपने मेरे हृदयको बढ़ा शंकित बना दिया था। शंस्वध्विन सुनकर तो मैं सचमुच ही चौंक पढ़ा था, दान्तवर्में आप बड़े शक्तिशाली हैं, आपकी इस शक्ति और पराक्रमको देखकर मेग हृदय अधिमानसे दुगुना फूल टठा है, मुझे आपके अतुलित बलशालि होनमें कुछ संद्द नहीं है लेकिन सभाके सभी समासद आपकी शक्तिको प्रत्यक्ष रूपमें देखना चाहते हैं। इन लोगोंके विश्व सके लिए क्या आप अपनी शक्तिका प्रदर्शन करेंगे?

ने मिनाथजीको इस तरहकी बात सुननेकी स्वममें भी आशा नहीं थी। वे माई कृष्णके अंदर छिपे हुए रहस्यको ममझ गए, लेकिन उसे टालते हुए वे बोले—माईजी! आप मेरी शक्तिका इस तरह सर्वजनोंके साम्हनं पदर्शन देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञासे में यह सब दिखलानेको तैयार हूं लेकिन इस पदर्शनसे आपको लाम होनेकी अपेक्षा नुकसान ही अधिक होगा; यदि इस पर भी आपकी उत्कट इच्छा हो तो आपकी आज्ञाका पाडन मुझे करना ही होगा।

श्री कृष्णजी तो आज उनकी शक्तिका अनुमान करना ही चाहते

थे। वे बोले-कुमार! आपकी शक्ति-परिवयसे मुझे और जनताकोः प्रमन्नना ही होगी, इसमें किसी तरह हानिकी शंकाका विचार मता की जिए। आप निःसंकोच रूपसे अपना बल नदर्शन की जिए।

ने मिकुमारको श्रीकृष्णजीके इस अग्रहको स्वीकार करना पड़ा। दर्शकगण कुमार नेमिनाथके अपूर्व पराक्रम और शक्तिका पद्शीन उस्प्रक दृष्टिमे देखनेको तैयार हो गए।

श्रीकृष्णजीने अपनी विशास मुनाको आकाशमें ऊंची उठाते हुए कुमार नेमिसे कहा—नेमिकुमार! आप मेरी उठी हुई मुनाको आकानेका प्रयत्न कीजिए।

कुमार नेमिनाथने किसी ताहका बरुपयोग किए विना ही श्रीकृष्ण जीकी उता उठी भुनाको अपने हाथके रुव्ही मात्रसे कमलकी इंडीकी ताह नीचे झुका दिया। साग सभामंडप उनकी इस अद्भितीय अस्तिको देखकर आश्चर्यसे भर गया। अन नेमिकुमारकी वारी बी उन्होंने अपनी तर्जिनी अंगुलीको आगे बहाते हुए कहा—भाईजी! आप मेरी भुना तो नहीं, लेकिन इम अंगुलीको झुकानेका प्रयत्न की जिए।

श्रीकृष्णजीन साधारण रूपसे उनकी अंगुली झुकानेका परन किया। लेकिन वे असमर्थ रहे तब वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उसे झुकानेका प्रयत्न करने लगे। लेकिन उन्हें क्वयं वही लज्जाका अनुभव हुआ, जक्षि वे अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनकी अंगुली न झुका सके। नेमिकुमार इस प्रदर्शनको अन्तिम सीमापर पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अपनी अंगुलीको थोड़ा और उत्पर उठाया। जनताने आश्चर्यभरी दृष्टिसे महावलशाकी श्रीकृष्णजीको छनकी अंगुली पर झुकते हुए देला—दर्शकों के आश्चर्यकी अब सीमा नहीं रही, उन्होंने अपने दांतों के नीचे अंगुली दबाकर इस मुग्वकारी प्रदर्शनको देखा—वे एक क्षणको आत्मिविस्मृत होकर सोचने लगे— ओह ! इतनी शक्ति ! इतना पराक्रम ! क्या हम लोग जागृतिमें हैं अथवा स्वप्रमें ? इस सुकुमार शरीरमें इतनी शक्तिकी कभी कल्पना की जा सकती थी । वास्तवमें इस सारे संसारमें नेमिनाथ अपनी शक्ति में अद्वितीय हैं।

शक्ति प्रदर्शन समाप्त हुआ। श्रीकृष्णजीको हृद्य पर इस शक्तिः प्रदर्शनसे गहरी चोट रूगी। बहुत प्रयत्न करके रोकने पर भी अपने चेहरे परके निराशाके भावोंको वे नहीं रोक सके। उनका चमकता हुआ चेहरा एक क्षणको मिलन पह गया। एक गहरी निराशाकी सांच लेकर उन्होंने अपने मनमें कहा—'अब सचमुव ही मेरे राज्यकी कुलक नहीं है' उनके निकट ही खड़े हुए बलभद्रजीने उनकी भावनाको समझा। वे बोले—भाई कृष्ण! आप अपने हृदयकी चिता स्थाग दीजिए, आप जो सोच रहे हैं वह कभी नहीं होगा। कुमार नेमिनाथ तो बालकपनसे ही बरागी हैं, महा एक बैरागीको राज्यपाटसे क्या मतलब हैं?

बरुभद्रजीके संबोधनसे श्रीकृष्णजीके हृदयका भय कुछ कम हुआ। उन्होंने संतोषकी सांस की और नेमिनाथजीके पति अपना पूर्ववत् प्रेमभाव पदर्शित किया।

सभा विसर्जित हुईं। श्रीकृष्णजी अपने राज्यमहरूकी ओर जिल्हे के किन राज्य सभाका वह दृश्य उनके नेत्रों के साम्हने घूम रहा

था। वे किसी तरह नेमिकुमारको शक्तिहीन बनानेका संकल्प करते। हुए राज्यमहरूमें पहुंचे।

पत्येक माताके हृदयमें अपने पुत्रसे कुछ आशाएं रहती हैं। अपने स्नेहका प्रतिफक्त चाहनेकी अभिकाषा उनके हृदयको निरंतर ही तरंगित किया करती है। उसकी सबसे बढ़ी अभिकाषा होती है पुत्रके विवाह—सुख देखनेकी। पुत्र—वधूके प्रसन्न बदनको देखकर वह अपने हृदयकी संपूर्ण इच्छाएं सफल कर छेना चाहती है इतनेहीसे उसके हृदयकी साध पूर्ण हो नाती है।

नेमिकुमार अब यौवन-संपन्न थे। उनका सारा शरीर यौवनके बेगसे भर गया था। उद्दाम यौवनका साम्राज्य पाकर भी काम विकार उनके बाह्कके समान साल हृदयमें प्रवेश नहीं कर सका था। उनका हृदय गंगाजहकी तरह निष्कलंक और वासना रहित था। माता शिवादेवी पुत्रके हृदयको जानती थी, लेकिन पुत्र—वधु पानेकी कोमक अभिलाषाका ने त्याग नहीं कर सकती थीं। पुत्र परिणयसे होनेवाले आनंदका लोभ उनके हृदयमें था। लेकिन ने अनेक प्रयत्न करनेपर भी उनके हृदयमें विवाहकी अभिलाषा जागृत नहीं कर सकी थी। लेकिन उनके हृदयमें विवाहकी अभिलाषा जागृत नहीं कर सकी थी। लेकिन उनके हृदयमें विवाहकी अभिलाषा जागृत नहीं कर सकी थी। लेकिन उनके हृदयमें विवाहकी अभिलाषा जागृत नहीं कर सकी थी। लेकिन उनके हृदयकी उत्कट इच्छा अभी मरी नहीं थी, वे प्रयत्नमें थीं। उन्होंने अपने इस प्रयत्नमें श्रीकृष्णजीको भी सम्मिलिक करना चाहा।

उस दिन मध्याद्वका समय था जब माता शिवादेवीने विवाह मंत्रणाके लिए श्री ऋष्णजीको अपने राज्यमहक्तमें बुजाया। उन्हें योगक ब्यासन पर विठलाकर सेहमरी दृष्टिसे उनकी ओर देखा, फिर उनके बुकानेका कारण बतलाती हुई वे प्रेमभरे स्वरमें श्रीकृष्णजीसे बोली— पुत्र ! तुमसे यह बात अपरिचित नहीं होगी कि कुमार नेमिनाथ अपने विवाद सम्बन्धके लिए किसी तरह भी तैयार नहीं होते, और विवादके विना फिर आगे कुलकी मर्यादा कैसे स्थिर होगी ! तुम सम्पूर्ण कलाकुशल हो, तुम्हें मेरे मनकी चिन्ता दूर करना होगी, और किसी प्रकार भी कुमारको विवादके लिए तैयार करना होगा।

माता शिवादेवीकी बात सुनकर श्रीकृष्णजी प्रसन्न हुए, वे भी यही चाहते थे। उन्होंने शिवादेवीसे कहा—मा नजी। आपने मुझसे अवतक नहीं कहा, नहीं तो यह कार्य कवका सम्पन्न होजाता। छेकिन अब भी कोई हानि नहीं है, आप अब निश्चित रहिए। कुमार नेमि-नाथका विवाह अब होकर ही रहेगा! यह कहकर वे राजमहरू छोट आए।

मार्गमें चलते र उन्होंने सोचा, यह ठीक रहा । नेमिकुमारको शिक्ताने बनानेमें अब कुछ समयका ही विलम्ब है। उनकी शक्ति उसी समयतक सुरक्षित है जबतक वे महिलाओं के मोहसे दूर हैं। मनुष्यों की महान शक्ति और परक्षितका ध्वंश करनेवाली संसारमें यदि कोई शक्ति है तो वह एक मात्र स्त्री शक्ति है। जब तक इनके रूपजालमें कोई व्यक्ति नहीं फंसता तब तक ही वह अपने विवेकको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन जहां वह इन विलासिनी तरुणी बालाओं के मधुमय हास्य और मधुर चितवनके साम्हने आता है वहां अपना सब कुछ उनके चरणों पर समर्पित कर देता है। संसारमें यदि मानवी शक्ति किसीके साम्हने पददलित और पराजित होती है तो वह नारीकी रूपशक्ति ही है।

जो शूर्वीर मत्त हाथियोंके गर्वित मस्तकको विदीर्ण कानेमें समर्थ होते हैं, जो वीर योद्धा विकगल गर्जना करनेवाले भयंकर केशरी-सिंहसे युद्ध करलेते हैं, जो विकमशाली भयानक युद्ध भूमिमें प्रकल शत्रुके मस्तकको झुका देते हैं. वही वीर योद्धा, वही विकमशाली सैनिक विनता-कटाक्षके साम्डने अग्नेको स्थिर नहीं रख सकते। महान ज्ञानी और तगन्वी उसके मदोनमत्त यौवनके साम्डने अपना सारा ज्ञान क्षीर विवेक खो देते हैं।

कुमार नेमिनाथको अपनी शक्तिका बहा अहंकार है तब मुझे उनकी इस शक्तिका दमन करनेके लिए भी यही करना होगा। उनकी शक्तिके मुकाबलेमें महिला शक्तिको रखना होगा, लेकिन इस कार्यके लिए मुझे महिलाओंको सहायता लेना होगी। अच्छा तब यही होगा। बहुत कुछ सोचनेके बाद वे अपनी रानियोंके पास पहुंचे और उनसे कुमार नेमिनाथके हुर्यमें विवाह संबंधी भावनः एं भरनेके लिए कहा।

श्रीकृष्णजीके आदेशानुसार वे सभी सुन्दरी महिलाएं कुमार नेमिनाथको मनोहर बगीचेमें लेगई बगीचेमें एक सुन्दर सरोवर था वहां पर वे श्रीकृष्णजीकी सभी रानिएं नेमिकुपारके साथ जल कीड़ा करने लगीं।

जह की हा काते हुए उनके हृदयमें अपनी उद्देश पृतिका ही ध्यान था। इसिल्ए उन्होंने जह की हाके साथ २ कुछ विनोद करना भी पारंभ किया। ने मिकुमार विकार रहित सरह भावसे उनके इस विनोदमें भाग छेने हमे।

उन सभी महिकाओं मेंसे एक अत्यंत विनोदिनी महिका उनकी

भोर मनोहर दास्यकी दर्श करती हुई मधु मिश्रित स्वरमें बोळी— देवरजी! आप अपना विवाह वर्यों नहीं कराते हैं! क्या आपको पुत्रहीन रहना ही श्रेष्ठ है! परन्तु यह याद रिवए पुत्रहीन पुरुषको कभी अच्छी गति नहीं मिछती, पत्नी रहित पुरुषका हृदय निरंतर ही अंधेरेमें भटकता रहता है। गृहिणी रूपी दीपक ही उसके हृदयको प्रकाशमान बना सकता है। क्या आजीवन ही अंधेरे गृहमें आप रह सकेंगे।

इसी समय हास्यकी मूर्ति बनी हुई दूसरी रमणीने कहा— बहिन! प्लीकी कामनाएं तृप्त करना भी तो कोई सरल काये नहीं है, गृहिणीका बोझ उठाना अपने सिरपर एक महान् कर्तव्य भार लेना है, यह कार्य अकर्मण्य पुरुषोंके वशका नहीं है, इसके लिये पुरुषार्थ भी तो चाहिये।

तीसरी रमणीने व्यक्तके स्वरमें कहा—बहिन ! यह बात तुमने ठीक कही, पुरुषार्थ कहीं मांगनेसे थोड़े ही मिलता है। वीर पुरुष ही नारीको अवनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इतना आकर्षण यह कहांसे लांगेगे।

बहिन, यदि ऐसा है तब भी कोई हानि नहीं है, यह विवाह करेंलें, विवाह किसी तरह हो ही जायगा। जब इनके भाई बचीस हजार बनिताओं का निर्वाह करते हैं तो क्या यह एकका भी नहीं कर सकेंगे ! प्रथम महिळाने फिर कहा—बहिन ! यह तो सब ठीक है परन्तु इसके लिए शारीरिक शक्ति भी तो होना चाहिए नहीं तो बिवाह जैसे मंगळ कार्यके लिए कौन अस्वीकार करता है ! पहलेके सभी महातीर्थ पुरुषोंने भी तो विवाह किए हैं, और फिर संसारका त्यागकर महात्रत घारण किए हैं, लेकिन यह तो भनोखे ही त्यागी निकले जो भाजनम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, ठीक है बहिन ! शक्तिहीनका ब्रह्मचर्य ही रक्षक है।

वे सुन्दिरएं इसीतरह व्यंग और विने द करती हुयी निमिकुमारके इदयमें राग भाव उदान करने निगी। उनके हास्यपृरित बचनोंको सुनकर निमिकुमार भी उनको असंतुष्ट न करनेकी इच्छासे उनकी ओर कुछ मुन्कुराए। उनकी इस मुन्कानका उन विनोदममा महिला-ओन वड़ी अर्थ लगाया जो वह चाहती थी। उनमेंसे एक महिला जो अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें सिद्धहस्त थी बोल उठी—ओहो! देवरजीके मनकी भावनायें समझ गईं। यह विवाहके लिए तैयार हैं। उसके स्वरमें स्वर मिलाती हुई सभी महिलाएं इंसती हुई बोल उठीं, डां! यह विवाहके लिए तैयार हैं। चलो इम सब इनके विवाहके लिए किसी सुन्दरी कन्याकी खोज करें। इन विनोदिनी बालाओंको प्रसन्न कर रखनेकी दृष्टिमे निमिकुमारजीन उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और कुछ समयको वे मौन रह गए।

अविचारता वनिताएं अपनी कार्य—सिद्धिके लिए किस तरह अनेक प्रवचनाओं का जाल रचती हैं, और उसमें बढ़ेसे बढ़े त्यागी महात्माओं को भी फंशानेसे नहीं चूकतीं। वह अपनी थोड़ीसी स्वार्थ पूर्तिके लिए बढ़ासे बढ़ा अनुष्ठान करनेको तैयार होजाती हैं, और किसी भी तरह अपनी भावनाओं को पूरा करके ही छोड़ती हैं, साधन कैसे भी निम्नतर हो उनका प्रयोग करते हुए उन्हें तनिक भी हिच-किचाइट नहीं होती। बेबारा सरह व्यक्ति तो उनके बाग्नाइसे बाहर निकल ही नहीं सकता। वह उनकी कूटनी तिके जालमें शेष्ट्र ही व्याजाता है। वे महिलाएं भी उसे अपने कौशलकी डोरमें वंषा देखकर बहुत मसन्न होती हैं और अपनी सफलता पर फूली नहीं समातीं। उसका मितिफल कुछ भी हो इसकी ओर उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता।

सरल-हदय मानव उनकी कुटिल्ताको नहीं समझता और उनकी प्रसन्नताके लिए उसे कभी २ अपने महान विचारोंका भी बलिदान कर दे । होता है और इस तरह मजबूरीमें पहकर अपने मनोगत विचारोंके प्रतिकृत्र आचरण करनेके लिए उसे जनरदस्ती तैयार होना पहता है। साधारण व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या है, आत्म-कल्याणके पथपर आरूढ़ हुए महापुरुषोंको भी वे अपने विनोदका रूक्ष्य बनाकर अपना प्रभाव डालनेसे ही नहीं चूरतीं और अपने प्रयत्नको सफल बनाकर ही छोइती हैं।

नेमिकुमारकी मुमकान मात्रसे ही उन विनोदममा महिलाओंने अपने प्रयत्नको सफल समझा। जलकीड़ा समाप्त हुई, सभी रानिएं प्रसन्न हृदयसे राजमहरूमें पहुंची। उन्होंने बढ़े महत्वके साथ ही कृष्णजीसे कहा—"नेमिकुमारजीको हमने विवाहके लिए तैयार कर लिया है, आप उनके लिए किभी योग्य कन्याका प्रवंध की जिए" श्री कृष्णजीको उनकी इस सफलता पर बहुत प्रसन्नता हुई, वे उसी समय माता शिवादेवीके पास गए और यह सुसंवाद उन्हें सुनाया। उनके हर्षका अब कोई पार नहीं था। उन्होंने भी श्री कृष्णजीसे योग्य कन्या निर्वाचनके लिए कहा।

मधुराके नरेश वप्रसेनकी परम मुन्दरी कन्या राजमती थी, वहः

धुन्दरी और धुशील. थी। वह अब यौबनके क्षेत्रमें पदार्पण कर चुकी थी। उम्रसेनजीको उसके लिए योग्य वरकी चिंता हुई।

वे अपनी हुयोग्य कन्यां अध्युद्धिय ही वर चाहते थे। उनका विचार था कि गृहस्थ जीवन पर कन्यां के समान गुण, रूप, विचार और वयकी अनुकूछता पर ही अवलंबित रहता है, यदि इन गुणों में किसी एककी भी कमी होती है तो उनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं बन पाता और वह प्रेम, और कर्तव्यका स्थान बनकर कलह और देषका घर बन जाता है।

वर्तमान विवाह सम्बन्ध पर जब हम दृष्टि डारुते हैं तो हमें यही कहना पहता है कि इस समय अधिकांश विवाह योग्य नहीं होते । अदूरदर्शी माता पिना स्वार्थ और बहुप्पनके पं छे वर कन्या-ब्बोंके जीवन पर थोड़ा भी दृष्टिपात नहीं करते, और विवाहकी वेदी पर उनका बुरी तरहसे बलिदान कर देते हैं। अनेक अर्थलोलुप माता पिता द्रव्यके बदलेमें अपनी कन्याओं के जीवनको बेब देते हैं। ने रोगी वृद्ध और दुराचारी पुरुषोंके साथ भी अपनी सुकुमार कन्याका जीवन बांधनेसे नहीं चूकते हैं और मनमाना द्रव्य लेकर गुरूलें उड़ाते हैं। वह प्रत्येक अवस्थामें घनिकोंके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। वैभवकी आंधीमें वह अपने मनके विवेकको छोड देते हैं। बेचारी कन्या दुराचारी, व्यसनी और अयोग्य वर पाकर अपने भाग्य पर जीवनभर आंसू वहाती है। इस अनिष्टकर अनमेल विवाह-राक्षमके मुंहमें प्रतिवर्ष हजारों कन्यार्थोको जाना पहता है, अविकसित किकाओंका जीवन बुरी तरहसे कुचल ढाला जाता है। योभ्यः वैवाहिक संबंध न होनेके कारण ही आवक्रकका गृहस्थ जीवन रमशान तुल्य बना हुआ है, और देश तथा समाजकी जागृत मूर्तियां— ये युवक युवतिएं अपने जीवनसे निराश बनी हुई हैं।

महाराज उम्रसेनने अपनी कत्या राजमतीके हिए अनेक वर्रोकी खोज की थी, लेकिन उन्हें राजीमतीके अनुरूप एक भी वर पसंद नहीं भाया। उनकी खोज अब भी चास्त्र थी। वे अपने प्रयक्तमें हताज नहीं हुए थे।

श्री कृष्णजी भाज कुछ चिंतामग्र थे। वे नेमिकुमारका संबंध किसी रूप गुण सम्बन्न योग्य कन्यासे करना चाहते थे। अपनी इस चिन्ताको उन्होंने महारानी सत्यभामा पर विदित्त किया । सत्यभामाने कुछ विचार करते हुए कहा-भापकी इस गुत्थीको मैं शीव्र ही सुरुझाए देती हूं, मेरी छोटी बहिन राजीमती देव कन्याके समान करवती और सर्व-गुण-सम्पन्न है, वह कुमार नेमिनाथजीके लिए सर्वथा उपयुक्त है, आप उसीके साथ इनका विवाह कर दीजिए, महाराज टमसेन इस संबंधसे बहुत संतुष्ट होंगे । मुझे आशा है, आप इस संबंधसे अवस्य सहमत होंगे। आप शीघ्र ही जाइए और उमसेन-जीसे राजीमतीकी याचना की जिए।

सरयभामाकी यह सम्मति श्री कृष्णजीको पसंद आई। वे उसी समय मथुगके लिए चल दिए।

महाराज उप्रसेनने श्री कृष्णजीका मलीमांति स्वागत किया क्तिर टेन्ड अपने राजमहरूमें छेजाकर उनके यहां आनेका कारण पूछा। श्री कृष्णजीने कहा-महाराज ! मैं आज आपके पास एक विशेष कार्य लेकर आया हूं, मुझे आशा है आप मुझे इस कार्यमें अवस्य सहायता देंगे।

टम्रसेनने टस्प्रकतासे पृछा—कुमारः कहिए, वह कौनसा कार्य हैं, जिसमें मेरी सहायताकी आवश्यक्ता है ? आपका जो कुछ भी कार्य होगा उसे शक्तिभर पूर्ण करनेका प्रयत्न कहंगा।

महाराज! आप जानते हैं कुमार नेमिनाथ अभीतक अविवाहित हैं उनके लिए योग्य कन्याकी आवश्यक्ता है, मैंने कुमारी राजीमतीके गुणोंकी प्रशंसा सुनी है, मैं कुमार नेमिनाथके लिए कन्यारत राजी-मतीकी याचना करता हूं, आशा है आप मेरी इस मांगको स्वीकृत करेंगे। श्रीकृष्णजीने प्रसन्न-हृदयसे कहा।

श्री उप्रसेनजी ऐसा हुयोग कन छोड़ना चाहते थे, वह ह र्षित हो कर बोले-कुमार ! यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यकी बात होगी कि मैं कुमार नेमिनाथ जिसे तेजस्वी, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ पुरुषके लिये अपनी कन्या प्रदान करूंगा । मुझे यह संबंध अत्यंत खुशीके साथ स्वीकार है, आप श्रीष्ठ ही विवाहकी तैयारी की जिए।

शुभ समयमें कुमार नेमिनाथका विवाह होना निश्चित हुआ। दोनों संबंधियोंके गृह मंगलसे परिपूर्ण हो गए। महाराजा समुद्र-विजयकी ओरसे श्री कृष्णजीने सभी नगरोंके नरेशोंको इस विवाहमें संमिलित होनेके लिए निमंत्रित किया था। अनेक देशोंके समुद्धि-शाली नरेश और समस्त यादवगण इस बरातमें संमिलित हुए थे।

अमूरुय रत्नजडित बस्नामुवर्णीसे सुप्तिज्ञत कुमार नेमिनाझ अपनी कांति द्वारा बाह्याओं के हृदय और नेत्रोंको विमोहित करते. हुए उम्रतेनके राजभवनकी और बा रहे थे। राज्यभवनकी शोभा अवर्णनीय थी। सिद्धहस्त चित्रकारोंने भन-नकी दीवालपर अनंक पास्तिक हरगोंको चित्रित किया था, महल्की मोहकताको दृग्से ही देखकर कुमार अपने सार्थिसे बोल उठे— सारथी! यह इन्द्रभवनकी प्रभाको जीतनेवाला और जिसकी चमकके आगे नेत्र स्तंभित होजाते हैं, यह विचित्र राजमहल किसका है? सार-थीने मृदुहास्ययुक्त कहा—कुमार! अपनी सुन्दरतासे, शची और किल्लरीके सौन्दर्यको जीतनेवाली देवी राजीमतीके पूज्य पिताजीका यह टत्ता राजमहल है। सारथीकी चात सुनकर एक क्षणको ठहर कर वे उम राज्य महलकी शोभा देखने लगे।

महलके झगेखों में समवयम्क सिखयोंके समुद्रसे विभूषित कुमारी राजीमतीन अपने होनेवाले जीवन—सर्वस्व नेमिकुमारकी अकृतिम रूपराशिका दृरसे ही निरीक्षण किया। हर्ष, रूज्जा और आनंदके वेगसे उसका इदय परिपूणे होगया, सखी मंडलनं अपने विनोदके लिए यह उपयुक्त ममय समझा। उनमें विनोदकी धारामें तीत्र गतिसे बहनेवाली एक सखीने कहा—

अहा ! राजीमती बड़ी सीमाग्य शालिनी है, जिसने त्रेलोक्यके नेत्रोंको हर्षित करनेवाले नेमिनाथजीको अपने सौन्दर्य पर आकर्षित किया है, ऐसा सीमान्य किसी विरली ही महिलान्त्रको प्राप्त होता है, राजीमती ही इस तरहके विरक्त और योगी पुरुषको अपनी और स्वींच रकती थी, मैं सब सस्वी मंडलकी ओरसे इस कार्यके लिए इन्हें घन्यवाद देती हूं। सस्वीके इस विनोदमें अपना स्वर मिलाती हुई दूमरी सस्वी बोळी-बहिन! विघाताने ही पूर्वजन्मके संयोगसे इच दोनोंकी मुन्दर जोड़ी मिलाई है, बिन्तु सखी ! कहीं दैवात् इन दोनोंका परम्पर वियोग हो जायगा तब इनकी क्या दश हो ? इस अशुभ प्रमंगको दबाती हुई एक मुन्दरी बोली—प्रिय सखी राजमती ! देख, मैं तुझे तेरे जीवन-सर्वम्वके दर्शन करा रही हूं, बोल मुझे इसका क्या परितोषिक मिलेगा, यह कह कर उभने उसके मुंइको उस तरफ घुमाया जिस ओर कुमार नेमिनाथका रथ खड़ा हुआ था।

सम्वर्थों के साथ विनोद करती हुई गजीमती आनंद-विमोर हो गडी थी। घरि घरि बरात महाराज उपसेनके महत्की ओर चली, नगरके नर नारी और बालक बरातकी श्रेमा देखनंके लिए इचर उचरसे दौड़ने लगे। मकानोंकी छतोंपर बैठी हुई महिलाएं फूल बरसा रडी थी।

बरात राजमहरू तक पहुंचनेको हो थी कि इतनेमें एक छोरसे कुछ पशुओंके रोने और चिछानेकी आवाज भई। कुमार नेमिनाथने उम दर्भरी आवाजको सुना—सुनकर वे चौंक रहे। उन्होंने अपने सारथीसे पूछा—सारथी! महरूके उस कोनेंमें पशुओंके रोनेकी आवाज यह कैसी आरही है! सारथीने विनयसे कहा:—महाराज! श्री ऋष्णजीकी आज्ञासे बहुतसे पशु एक जगह बंद किए गए हैं, यह रुनके ही चिछानेकी आवाज आरही है। नेमिनाथने किर पूछा—सारथी! यह इतने गरीब जानवर यहां वर्यों बंद किए गए हैं! सारथीने उत्तर दिया—महाराज! सुननेमें आया है कि आपके विवाहमें इनकी जहरूत पड़ेगी इसिकए ही यह इक्हें किए गए हैं।

नेभिनाथने आश्चर्य सहित पूछा-सारथी ! क्या कहा ! येरे

बिबाहके लिए ये इकट्ठे हुए हैं ? यह कैसे हो सकता है, तुन ठीक ठीक कौर सब सब हाल सुनाओ ।

सारथीने निर्भय होकर कहा—महाराज ! आपके विवाहमें शामिक होनेके किये बहुतसे म्लेच्छ राजाकोग आए हुए हैं, और उनमें बहुतसे कोग मांत खाने वाले भी हैं।.....

नेमिकुमार बोले-सारथी, बोळते जाओ, तुम बीचमें क्यों रुक्त गये ? सारथीने कहा-महाराज ! उनके मांस भोजनके लिए ही इन पशुर्ओको मारा शायगा।

नेमिनाथका हृदय भर आया। वे बोछे:—प्रारश्ची ! यह तुमने क्या कहा ? मेरे विवाहके छिए उन बेबारे गरीब जानवरोंको मारा जायगा ?

सारथीने फिर कहा:-महाराज ! हां, इनको माग जायगा। आप दयालु और करुणामय हैं, इसलिए आपको आया हुआ जान-कर यह आपसे बिनता करनेके बहाने चिल्ला रहे हैं।

नेमिनाथने दयापूर्ण स्वरसे कहा:- ऐ सारथी ! मेरे विवाहके किए ये गरीब प्राणी मारे जायेंगे, इस लिए यह मुझसे विनती करने आए हैं, सारथी ! क्या यह सब सच हैं ?

साग्यी बोला:-हां महागज ! श्री कृष्ण महाराजकी ऐसी ही आजा है, उनके बचनोंको कोई टाल नहीं सकता।

नेमिनाथने फिर कहा:-सारथी! क्या श्री कृष्णजीकी ऐसी ही आजा है कि मेरे विवाहके लिए यह बेकसूर पशु मारे जांय और उसकी इन आजाको कोई टाल नहीं सकता?

सारथी बोका—हां महाराज ! वह चक्रवर्ती राजा है, उनकी जाजा के खिकाफ यहांपर कोई भावाज नहीं उठा सकता।



द्यासागर श्री १००८ नेमिनाथस्वामी। [पशु पुकारमे वैराग्य, विवाहरथ वापिम, व गिरनारगमन।]

नेमिनाथने द्यालुतापूर्वक कहा—सार्थं ! तुमने यह क्या कहा ? उनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता ? नहीं, यह गकत है। उठा सक्ता है। पशुओं की यह पुकार उनके खिलाफ आवाज उठ रही है—आममान इस आवाजको सुन रहा है मैं उनकी आवाजको सुन रहा हूं। ओड़ो ! इतनी करुणा मई पुकार ! यह रोना ! नहीं मार्थी, अब मैं एक मिनट भी नहीं सुन सकता, मेग स्थ उन पशुओं के वास ले चलो ।

सारथीने कहा:-महाराज......

नेमिनाथने आज्ञाके स्वासे कहा:- भाग्यी ! कुछ मत कही कुछ मत कही, मेरा मन बेबैन होरहा है, यह रोना यह चिल्ल'ना यह पुकार ! नहीं सुनी जाती। जरूदी स्थ ले चलो मुझे उन म्झु मीके पाम पहुंचास्ता। सारथीने रथ बढ़ा दिया, कुमार नेमिनाथ वहां पहुंचे जहां पर वह पका बंद थे, उनका विकाप सुनकर उनकी लांखोंसे आंसू बहन हमें बिचारे गरीब पद्म बिना अपराधके इस तरह बंद पढे हैं, उनके बच्च जंगकर्में तह परहे होंगे। वह सोचते होंगे मेरी मां आर्ता होगी । वह भूसके मारे सिपक गहे डोंगे। उन्हें क्या पता होगा कि वह निर्देश मनुष्योंका भोजन बनाया जायमा, उन्हें क्या पता होगा कि मनुष्य इतना जान-वान, मनुष्य ही विचार भौर विवेकका दावा स्वनंबाल। यह मनुष्य ही उनके पाणींका प्राहक है। ओड़! इस गर'व हरणांकी अर तो देखो-उसके करुणाकी भिक्षासे भरे हुए भोले दीन नेत्र कैसे मेरी कोर देख रहे हैं। अरेरे। इन गरीब जानवर्गन क्या कसूर किया है, उन्होंने किसीका क्या विगाड़ा है, जो इनकी इस तरह हत्या की

जायगी ? क्या गरीब, बेक्सु जानवरींकी हत्या करना ही मनुष्यकी बहादुरी है ? घन्य है इनकी बहादुरीका । भिंह और वाघको देखकर यह दूर भना जयेंगे और गरीब जीबोंकी इम प्रकार हत्या केरेंगे क्या गराव ही इनका अपराधी है ? मैं इन्हें अभी छोड़े दता हूं।

कुगार नैमिनाथन बाह्यका दरवाजा खोल दिया । सभी जानवर अपनी र जान देशर मौनक पिंगडेसे निकले और नैमिकपारको अश्रीशिद देने इए जंगरुषे अपनीर जगहको चरु दिए।

नेमिनाथन कडा-जाओ गरीच पाणियों चाओ. अपने बर्चीसे भिका । आनंद्रे घुनो और नुवरे अपने जीतको व्यनीत करो ।

मेर विव हके कारण हुम्हें इतनी तक्लीफ महन करना पड़ी, इतना दु:ख भोगरा पहा इसक छिए मुझे माफ करना । गरीब जान-वरों ! इसमें मेरा कुछ भी अमूर नहीं है. मुझे तम्हारी इस मुझीबतका कुछ नो पना नहीं था, ओह! मनुष्यजाति दूपरोंके पर्णोकी कुछ भी क) नत नहीं समझती । मनुर्ज्यों को इस स्वार्थके लिए घिकार है और उस मनरवा संवारको विकार है जिलमें मनुष्य ऐसे निर्देश काय करना है।

मान्धी मेंग रथ घरकी ओर हे चहों।

साम्थीने क्टा-महागज ! यह क्यों ? बगतके लोग आ रहे हैं मदाराजा स्प्रमेन आरके आनेकी बाट देख रहे होंगे । नेमिनाथने विक्त होकर कहा-नहीं सारथी, मेग रथ लीटा दो, अब मैं अपना विश्राह नहीं कहंगा, मेरे विवाइके लिए इतनी जीव हिंमा होरही हो मैं नहीं देख सकता। मैं संशारको दयाका उपदेश दूंगा, मैं संसारके मनुष्योंके लिए दयाका दरवाजा खोळ्या, मै उन्हें मनुष्यका धर्म बत-छाऊँ ।। और अब विवाह नहीं करूंगा, मारथीने स्थ छौटा दिया ।

कुरारी राजीमनी म खर्योंके समुद्रमें बैठी हुई यह सारा हर्य देख रहा थी, हमी समय अवानक ही उसका बांया नेत्र फहका । इन कुशकुनम उसका हृदय अनंवाली विश्वतिके भयसे ह्याकुरू हो। हठ । हृदयकी उत्तेजना वह रोक न सकी, उसने घहकते हुए हृद्यसे अपनी म'खर्योंसे कहा—ह्यारी स'ख्यों! तुम तो मुझे महाभाग्यशाली कह रही थीं, लेकिन मेरा हृदय तो किसी मावी विश्वतिसे मद्मीत हो रहा है इम व स्थाणकारी महोत्मनके समय मेरा बांया नेत फहक रहा है जो किसी गहा अनर्थका सूचक है। क्या तुम बतल ओगी इसका क्या कारण होगा ?

राजीम्तीके भयसे मेर हुए शब्द सुनका मिलएं उसे धैर्य अंगती हुई बोर्डी—कुमारी! इस तरहकी आशंकाओं को तुम्हें अपने इदयमें म्थ न नहीं देना चाहिए। तुम निश्चयतः महा माग्या हो, तुम्होरे भाग्यके परीक्षणमें कुछ क्षाका ही विकंब है, तुम अभी देखोगी। तुम्हार सौमाग्यकी पताका कितने उच्चाकाशमें फहराती है। बार्य नेत्रका फहकना किसी शारीरिक विकारकी सृतना देता है। इसके लिए हम अभी पूजा विचान कराती हैं।

सिंखणं राजीमतीके हद्यको भारतना दे ही थीं, सी समस्य उसने महरूकी ओर आते हुए श्री ने मिकुमारके रधको पीछे लीटते हुए देखा । रथको वापित लौटता देख उसके हृद्यकी चिंता साकार हो नठी । वह भयभी नसी हो कर बीक टठी — आह ! सिख्यो ! उस कोर देखो ! क्या हो रहा है ! वनका रथ राज्यमहरूके द्वार तक आकर क्यों वापिस लीटा जारहा है ! अरे ! यह कैसा दुर्माग्य है यह मुझसे विमुख होकर क्यों जा रहे हैं ! क्या मुझसे उनका कोई अपगध बन पड़ा है ! हा देव ! तेरा यह कैसा कुटिल चक्कि, वह मेरे प्राणाधार मेरे जीवन सर्वत्व क्यों रूप्ट होकर चल्कि हिए ! आहा ! अब मैं क्या करूं ! उसने अपनी सखी चन्द्राननाकों का ही रथ लीटानेके कारणका पता लगाने मेजा । वह शीघ ही अस स्थान पर गई, वहां जाकर उसने संपूर्ण व्यवस्था जान ली, वह कीटकर आई और राजीमतीसे कहने लगी—प्रिय सखी ! बड़ा अनर्थ होग्या । कुमार नेमिनाथ रथ लीटाकर चले जारहे हैं, वे अब नहीं लीटेंगे। राजीमतीने बड़ी उत्प्रकृताने पूछा—बहिन ! क्या तू यह सच कह वही है ! बोल ! ऐसा क्या काग्ण हुआ जिससे वे वापिस जारहे हैं !

चन्द्राननाने कहा—सस्ती सुन! कुमार नेमिनाथजीका रथ जब स्वस स्थान पर पहुंचा जहां मुक पशु बद्ध थे, तो मृत्युके मुख्में जाने— बाले उन पशुओं के समूहने कुमा। नेमिनाथके सम्मुख करुणा पूर्ण स्वरसे रुदन किया, उनमेंसे एक हरिण बिघकको संबोधित कर कह स्हा था, हे बिधक! विपत्तिमें साथ देने वाली यह हरिणी मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसका वध करनेके पहिले ही तु मेरा वध कर डाल, क्यों कि उसकी मृत्युको मेरे नेत्र नहीं देख सकेंगे। उसकी बह बात सुनकर हरिणी कह रही थी, स्वामी! आप मेरे वधकी चिंता क की जिए, अब मेरा वध नहीं होसक्ता। वह देखो करुणासे पूर्ण हृदब क्रमार नेमिनाथ त्रैकोक्यके रक्षक आरहे हैं, वह समस्त प्राणियोंके अकारण ही बंधु है, वह आकर हम सब प्राणियोंका त्राण करेंगे।

हृदयमें करूण रसका संवार करनेवाली उन पशुओं की मुकवाणी सुनकर कुमार नेमिनाथने स्थसे उतरकर कहा—जो तुम्हारा स्वामी हुन पाणिमहणके अवसर पर इसतरहकी जीवहिंसा कर रहा है तो मैं अव यह विवाह कभी नहीं करूंगा। उन्होंने उन सभी मुक पशुओं को उसी समय छोड़ दिया और अपने सारथीसे स्थको वापिस लौटानेको कहा। सारथीने स्थ लौटा दिया और अब ने लौटे हुए जा रहे हैं ।

रथको न।पिस छौटते देखकर राजा उम्रसेन और अन्य समी कुटुम्बीजन कुमार नेमिनाथके निकट पहुंचे। माता शिवदेवीको भी इस बातका पता छगा। वे शीन्न ही आकर अनुरागभरी दृष्टिसे पुत्रकी ओर देखकर समझाने कर्गी—

जननीवत्सक पुत्र ! तू यह क्या कर रहा है ? विवाह संबंधनें यह इसतरहका विम्न क्यों ? देख यह भूमंडकके सभी नरेश इस विवान होत्सबमें संमिकित हुए हैं तुम इस तरहका कार्य करके इन सबका मस्तक नीचा करनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो ? में मानती हूं पशुखोंके मित तुम्हारे हृदयमें दयाभावका होना स्वामाविक है, यदि तुमके उन्हें वंधनमुक्त कर दिया तो ठीक ही किया, लेकिन इस अल्प्सी बातपर विवाह न करना बुद्धिमानी नहीं है, और फिर इसमें उसके बेचारी अवोध कन्याका क्या अपराप्त ? जिसे तुम इमतरह दुकराकर चार हे हो ? अब तो आनंदके साथ विवाह संबंध करके साजवाबके साथ अपने नगरको कौटना ही कल्याणकारी है। मुझे आश्वा है तुक आफ्ती मासकी यह आहा। प्रकृत कर उसके हृदयको संतोबित करोबे क

माता शिवदेवीके स्नेइसने सरल शब्द सुनकर कुमार नेमिनाथ बोछे-प्रिय जननी ! मैं जानता हूं कि आपका हृदय पुत्र-पेमसे पूर्ण 🕏. लेकिन अब आपको मोहका यह स्वप्न भंग करना होगा। सुझे यह कहते हुए बढ़ा खेद होरहा है कि मैं अब आपके इस आग्रहको स्वीकार नहीं कर स्कूंगा । अब मैं इस सांसारिक विवाहके बंघनमें नहीं पं.संगा । अब तो मेरा विवाह उस अद्वितीय मुक्ति-रमणीसे ही होगा जिसकी उपासनामें मेरा मन सदैव तन्नय रहता है। मां. यह वैवाहिक संबंध तो खणिक है, संकारमें अवण करते हुए हमने कितने विवाह संबंध नहीं किए? लेकिन उनसे कभी हम तृहिका अनुभव हुआ है ? इमने कितने महोत्यवोंके क्षणिक सुर्खोका अनुभव किया है हेकिन दो दिनके हिए मनमें कुछ क्षणिक उल्लाम भग्नेके अतिरिक्त और उनसे क्या हुआ है ! मां, यह सभी संबंध क्षणिक स्त्रीर नश्चर हैं फिर इन संबंधोंको जोडना ही क्यों ? मां मेरे ममरक्का बंधन ट्रट चुका है, अब मैं फिर इसे जोडकर गांठ नहीं डालना चाहता । यदि भाषको मुझसे वास्त्विक प्रेम है और मेरा कुछ भी कर्याण यदि आप चाहती हैं तो इस विवाह संबंधके लिए अब आप मुझसे वृछ भी मत कहिए। वयों कि में जानता हूं कि आपका कथन सार बेकार जायगा ।

स्नेहशीला माता-िपता और अन्य म्नेही जर्नोके समझानेका जब कुमार नेमिनाथके इदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा तब उनके इदयमें ममत्व भाव उत्पन्न करनेके लिए कुछ सिल्योंने राजीमतीको उनके निकट मेजा। राजीमतीके लिए यह समय उसके जीवन मरणका शा। थोड़ सो नज्ज करनेपर टनके जीवनका बना बनाया खेळ बिगड़ा रहा था। उमन दम ममय अपने हृद्यका संकोच त्यागना ही उचित समझा। वह करुण स्वरमें बोली——

यादनम् रण ! म् क्तपुरदरीके पाणिप्र: णके लिए आप इतने उत्सुक होग्हे हैं. आप यह नहीं जानते कि वह संपूर्ण सिद्धममूहकी उध्यक्त गुणिकांके ममान है फिर भी आप उसके प्रममें पागल होकर मेरे जेसी कुमारिकाका त्याम कर रहे हैं, यह कार्य क्या यादवभूषणके लिए योग्य है ? यदि अधको मु'क्तपुन्दरोसे ही म्लेह था, उसके सौन्दर्य पर भाप इतने मुख होचुके थे तो फिर विवाहका यह आडम्बर आपने रचा ही क्यों १ एक बालिकाका भारते स्तेडवेधनमें बांधकर उसका इसतरह तिरस्कार करना ही क्या मानव कर्तिच्य है ? निष्ट्र कुमार ! अज्ञ पशुर्शीय करुण।बुद्धि जागून करके तो अपने उन्हें बंधनमुक्त किया, लेकिन आपके भाग्यके साथ अपने जीवननौकाको छोड देनेवाली एक सज्ञान व लिकाको बीच संवर्ध छ। हके आपकी करणा कहां गई? हृद्यहीन कुम र ! मुक पशुर्शीकी पुकार सुननेवाला वह आपका करुण हद्य अब कहां गया ! वाह ! घन्य है आपकी करुणाको जो एकके लिए फुठ बनती है और दूभरेके लिए शुरु बन जाती है।

हरयेश्वर! थोड़ा विचार की जिर, वेदनाकी भयंकर भंवरमें पड़ी हुई एक अनाथिनी बालाका द्राथ पकड़कर उसे भंवरसे निकालना उचित है अथवा उसे उसीमें छोड़ देना ठीक है, मुझ करुण मछलीके लिए वियोग वास्त्रमें निराश्चित और निरंपराघ तह्रपती छोड़कर चला जाना क्या मनुष्यताकी बात है ! पाणेश्वर! अपने हृदयके करूणा द्वारको खोळिए मेरी मूक आवाजको उसमें प्रवेश करने दीजिए। अपने हृदयको इतना कटोर मत बनाइए। अपने रथको फिरसे राज्यमहरूकी ओर छोटाइए और मुझे अपनाकर अपनी दय छुताका परिचय दीजिए।

राजीमतीके इत्य-द्रावक करुण और स्नेह भरे वचनोंका नेमिनाथंक विक्त हृदय पर चिकने घड़ेपर पानीकी बुंदकी तरह कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा । वे अपने निश्चयसे थोड़ासा भी चिह्नत नहीं हुए । उसकी सभी पार्थनाओं और अभिकाषाओंको ठुकरात हुए वे ददताके स्वरमें वाले—राजीमती ! मानवोंका यह सांसारिक मोह ही बन्हें आत्म करुशणके प्रथसे दूर छे जाता है। इस मोहकी मिद्रशक्य नहां क्या भयानक होता है। यह नहां मानवकी अंतरंग विवेक- इक्तिको स्वो देता है। इसको पीकर मानव अपनी चेतना शक्तिको सूर आता है और वासनाका दास बनकर उसके चरणोंपर अपने मस्तकको झुका देता है।

में अनादिसे माहकी तीन शगव पोकर विजय प्रेतोंके हाथोंका खिलीना बना हुआ था। सीमाग्यसे आज मेरा नशा भक्त होगया है। आज मैंने अपने आपको समझा है। मैंने अपने चैतन्यको जागृत कर किया है। अब तुम मुझे किरसे उस मोहके बन्धनमें हाकनेका असफक प्रयत्न मत करो। अब मैं पूर्ण जागृत हूं। तुम्हारे स्नेह बच्चनेंका अस मेरी इद आस्मापर कुछ भी भभाव नहीं पढ़ेगा। तुम मेरे मिक्कनेकी आधा मत करो। राजीमती, बाद्य पीकनेसे तेक नहीं निकरता, आकाश पृथ्वीकी करूपना करना भी न्यर्थ है। अनंद मुख-बादनके

पथपर इस संसारके डसपार खड़े हुए मेरे पानेका दुःसाइस करना स्वप्न राज्य पानेकी इच्छा करना है जो कभी मफक नहीं होती।

वे राजीमतीको अब और बोडनेका समय नहीं देना चाहते ये, इसकिए सारबीको अपना रथ आगे बढ़ानेका आदेश किया।

रथके आगे बहते ही दुर्बल-हृदय राजीमती एक क्षणको खड़ी नहीं रह मकी । वह बेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । उसका सारा शरीर चेतना शूर्य होगया । सिखर्योंने शीम ही उसके मस्तक पर कपूर और चंदन महा और शीतल जलके छीटे दिये । अनेक तरहके उपचार करनेपर उसे कुछ चेतना आई तब वह—"आह प्रियतम ! यह क्या किया ! मुझे अथाह वियोग समुद्रमें बहती छोड़ कर कहां चले" आदि कहती हुई करुण रुद्दन करने लगी ।

राजीमतीको इस तरह प्रकाप करते हुए देखकर उसके कुटुंबीजन उसे धेर्य बंबाते हुए बोले—राजीमती, तू इस तरहसे उन बेरागीके
वेममें क्यों पागल हो रही है ! तू सचेत होकर सोच, ताली कभी
एक हाथसे नहीं बजती । उन निर्मोहीके मोहमें प्रकार तू अपने
जीवनको नष्ट मत कर । जन वह तेरे स्नेहबंबनको स्वीकार ही नहीं
करते हैं, जब उनका व्यवहार तुझपर जड़ पाषाणकी तरह है तब
तू ही क्यों पागल बनकर अपने मार्णोको दु: खित कर रही है ! यह
प्रध्वीमंडल राजकुमारोंसे शुन्य थोड़े ही होगया है जो तू इतनी चिंता
करती है ।

कुमारी, अभी तेरा क्या गया है, फेग फिर जानेके बाद संभव आ फिर कोई प्रथम न हो सकता केकिन तू तो अभी कुमारी ही है। यदि वह शुष्क हृदय तुझे नहीं चाहता ता उसे जाने दे, अभी तो अने क गुणशाली राजकुमार इस भूमंडलपर हैं। कुमारी कन्याके लिए वरकी क्या कमी और फिर तेर जैसी सुन्दरी और गुणशीलाकी इच्छा कोन व्यक्ति नहीं करेगा? तुझे अब पागल नहीं बनना चाहिए और अपने हृदयमें नए आनंदको भरना चाहिए।

सिवयोंके प्रलोभनपूर्ण वाक्य जारुसे आनेको निशास्ती हुई राजीमती स्थिर होकर बोली-संखिया ! तम आज मुझे यह क्या उपदेश दे रही हो ? मालम पहना है तुन इस समय होशमें नहीं हो । यदि तुम्हे होश होता ता तुम ऐसे शब्दीका प्रयोग मेर लिए कभी नहीं करतीं। तुम नहीं जानती, यदि सूर्य कभी पश्चिम दिशामें उदित होने रूगे और बन्द्र अ नी जीतरता त्याग दे किन्तु आयेकुमारिएं जिस महाप क्रको हृद्रक्ते एक बार स्वीकार कर छेती हैं उसके अति-रिक्त फिर किसी पुरुषकी स्वप्तमें भी आकांक्षा नहीं करती। मैं नैमिकुमारको हृदयसं अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं, क्या हुआ यदि विवाह वेद्रोके समक्ष उन्होंने मेरे हाथपर अपना हाथ आरोपित नहीं किया । छेकिन उनका अलुप्त हाथ तो मैं अपने मस्तकपर रखकर अपनेको महा भाग्यशीला समझ चुकी हूं । क्या हाथपर अपना हाथ रखना ही विवाह है ? मंत्रोंक चार अक्षर ही क्या विवाहको जीवन देते हैं ? नहीं, कभी नहीं । हृदय समप्रण ही विवाह है और मैं वह पहिले ही कर चुकी थी । क्या हुआ दुर्भाग्यवश मेरा उनसे संयोग नहीं हो सका । प्रत्यक्षमें व्यवहारिक कियाएं नहीं हुई । क्या माता पिता द्वारा कन्यादान करना ही विवाह है ? पार्थिव श्वरीरदान हीको क्या विवाद कहते हैं ? यह तो विवाहका केवल मात्र स्वांग है। विवाह तो हृत्यदान है ।

सिख्यों ! कुमारी कन्या जब किसीको अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकती है तो उसका अपनी आत्मा, मन और शरीर पर कुछ भी आधकार नहीं रहता । वह तो इन सबका दान कर चुकती है। उसके पास फिर अपना रहता ही क्या है जो वह दूसरेको दे। जो हृदय एकवार समर्पण कर दिया गया है, जो एकवार किसीको अपना भाग्य-विषाता बना चुकी है. वह हृदय फिर दूसरेके देने योग्य नहीं रहता।

भारतीय कुमारिकाएं एकवार ही वरण करती हैं और जिसकों वे इच्छ पूर्वक वरण कर लेती हैं हमें त्याराकर अन्य पुरुषके संधर्मकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं करतीं. मैं अपना इहीर कुमार नेमिनाथकों समर्पण कर चुकी हूं उनके अतिरिक्त संधारक सभी पुरुष मेरे लिए पिता और माईको समान हैं।

आर्थकुमारियोंके पणको वज्रकी सक्तीर समझना चाहिए। अपने प्रणके मम्हने वे अपने जीवनका बलिदान करनेमें जग नहीं हिचकतीं।

मिंखयो ! तुम सब मुझसे अपने उन जीवन सर्वेम्ब निमिन् कुमारजीसे कोई त्यागनेकी बात क्या कह रही हों। क्या यह भी संभव हो सकता है ? आर्येकुमारियोंके साम्हने तुम यह कैसा आदर्श उपस्थित कर रही हों ? मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन यह कभी स्वीकृत नहीं हो सकता।

मानव-जीवनका कुछ आदर्श हुआ करता है। अपने आदर्शके किए जीवनका उत्सर्ग कर देना भारतकी महिकाओंने सीखा है, मेरा बीवन उस आदर्शकी ओर अप्रतर हो रहा है, ऐसी स्थितिमें यह कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने हृदय—सर्वस्वके लिए जो अक्षय प्रेमको स्थापित किए हुए हूं उसे विसर्जन कर दूं ! जो हृदय ने मिकुमारजीके निर्मल प्रेमसे ओतप्रोत होरहा है उसमें अन्य व्यक्तिके लिए कहीं भी स्थान नहीं हो सकता।

जिन महिलाओं में आर्यत और घर्मत्वका कुछ गौरघ नहीं है संभव है वे ऐसा कुछ कर सकें। जिनका लक्ष्य प्राचीन आदर्शकी और नहीं है और जो इन्द्रिय बासना तृ'त तक ही जीवनका ट्रेक्स समझती हैं, जो सांसारिक प्रलोभनोंके साम्हने अपने आपको स्थिर नहीं रख सकतीं उनके साम्हने इस आदर्शका भले ही कुछ महत्व ब हो लेकिन मेरे साम्हने तो उसका महत्व स्थिर है।

में यह स्पष्ट कह चुकी हूं, मेरा यह निश्चित मत है कि इस जीवनमें श्री निमिकुमारजीको ही मैंने अपना पित स्वीकार किया है वही मेरे ईश्वर हैं उनके अतिरक्त किसी व्यक्तिसे मेरे संबन्धकी बात जोड़ना मेरे पातिव्रत धर्मको कलंकित करना है। अबतक में बहुत छन चुकी अब भविष्यमें ऐसे शब्दोंको में एक अपने लिए नहीं छन सकूंगी। मैं सूचित कर देना चाहती हूं कि कोई भी अब मेरे लिए ऐसे शब्दोंका प्रयोग न करें।

घन्य! कुमारी राजीमती! तेरी अलौकिक ददताको घन्य है! तेस आस्मत्याग महःन् है, तेरा अ दर्श भारतीय महिकाओं में अनंतकाक तक आमृतिकी ज्योति ज्ञायेगा ।

वर्त्तमान कुमारियोंको महासती शबीयतीके इस निर्भय आदर्शको

शिक्षा छेना चाहिए और उपका अनुकरण करना चाहिए। अपने वार्मिक विचारों और आत्म हड़ताको उन्हें अपने माता पिताके सान्हने स्पष्ट रूपसे रख देना चाहिये और अपनी मर्यादाकी रक्षा करना चाहिए। यदि वह उनकी इच्छाके विरुद्ध अयोग्य अथवा अवार्मिक वरसे उनका सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें इसका स्पष्ट विरोध करना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि अपने ऊपरहोनेवाछे अनिध और अत्याचारके समय मौन रखना उसे उत्तेजना देना है, इस समयकी उनकी रुज्जा इदय—दौर्वरूपके अतिरक्त कुछ नहीं है। यदि रुज्जाके वश होकर राजीमती मौन रहकर अपने माता पिताकी आजाको मान लेती तो आदर्श नष्ट होनेके साथ र उसका जीवन भी नष्ट हो जाता। अपने सच्च इदयकी आवाजको माता पिताके साम्हने रखना, उन्हें सरकर्तरूपकी ओर झुकाना और अपने हृदयके निश्चरू विचा-रोंका परिचय देना महिमामयी भारतीय कन्याओंका कर्तरूप है।

राजीमतीके हद निश्चयके आगे किसीको कुछ भी कहनेका साहस नहीं हुआ और सभी जन मौन रह गए।

नेमिनाथजी तथ छौटाकर राज्य महस्रको चस्र दिए। वे वैशास्त्रके उत्तत शिखर पर चढ़ गए थे। विवादके कंकणको मोह राजाके प्रवस्त्र साथीने और ममस्वका इट बंधन समझकर उसे तो अन्होंने तोड़ डाला, सभी वस्त्र उतात्कर तपश्चरण करनेके लिए वे सन्हार वनकी छोर चस्र दिए। कामदेवका मदमर्दन करनेवाले उन योगी नेमिकुमारने कई वर्षो तक उस बंगरुमें रहकर कठोर अपश्चर्या की । तपके बलसे सन्होंने पूर्ण समाधिको धारण किया और आत्माकी दिन्य उयोतिको देखा।

कैषस्य प्रसि होने पर संसारके उद्धारके लिए उन्होंन महान् उपदेश दिया। उनका उपदेश सुननके लिए श्रीकृष्ण नी तथा पांडव स्वादि राभा आए थे, उन्होंने अनकात धर्मका उपदेश दिया। राजा स्वान्ने उनसे आसक्तिकं बंधनसे छूटनका उपदेश सुनना चाहा जिसकी उपारुषा उन्होंने बहे सुन्दर उपने की—

·· सगर ! " संभारमें माक्षका ही सुख वास्तविक सुख है, परन्तु जो घन और धान्यके उपार्जनमें व्यय तथा पुत्र और पशुत्रांमें आवक्त हा रहा है, उम मुख मन्द्रवको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । जिमकी बुद्धि विषयोंमें आनक्त हो उसका मन अशान्त होता है। ऐसे पुरुषकी चिकित्या करनी कटिन है। स्नेहबंबनमें बंधे हुए अज्ञानीका माक्ष नहीं हो सकता । अब में तुम्हें खड़के बन्वनीका परिचय देता हुं, सुनी ! समझदार मनुष्यको ये बातें कान लगाकर और ध्यान देका धुनना चाडिए । तुम न्यायरूर्वेक इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभव करके उ में अठग हो जाओं और आनन्दके साथ विचाते रही; इस बातकः परवा न करो कि भन्तान हुई है या नहीं ? इन्द्रियोंका विषयोंके पति जो कौतूरल है. उसे मिटाकर मुक्तकी भांति विचरा और देवेच्छ सं जो भी होकिक पदार्थ प्राप्त हों, उनमें समान भाव स्वस्तो-राग-द्वेष न करो । मुक्त पुरुष सुखी होते और संगरमें निर्मय होकर विचरते हैं किन्तु जिनक। चित्त विषयों में आसक्त होता है वे चीं टियों और क'ड़ोंकी तरह आशारका संप्रड करते करते ही नष्ट हो नाते हैं। अतः जो आवक्तिमें रहित हैं, वे ही इस संसारमें मुस्ती हैं, जासक ननुष्यों का तो नाश ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि

मोक्षमें लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनोंके लिये ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिसे कि ''से मेरे विना कैसे रहेंगे ?'' प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बदता है और स्वयं ही सुम्ब-दुख तथा मृत्युको पाप्त होता है। मनुष्य पूर्व जनमके कमौंक अनुवार ही, भोजन वस्त्र तथा अपने माना विनाके द्वारा संग्रह किया हुआ घन प्रप्त करते हैं। संसारमें जो वृद्ध मिछता है, वह पूर्वकृत कमोंके फरके अतिरिक्त कोई बन्तु नहीं है । मृमण्डसके समस्त जीव अपने कर्रोसे सर्वक्षत होकर बगत्में विकान है और विधान ने उनके पारवाके अनुसार जो कुछ भोग नियक्त कर दिया है. असे प्रप्त करते हैं । की स्वयं ही (शरीरकी हाहुसे ) रिष्ट्रीका लोंडा परतन्त्र तथा अस्थिर है, वह स्वजनोंकी रक्षा और पे पण करनेका अभिमान वर्धी दरता है ! तुम देखते हो और बचानेका भारीसे भरी यत्न भी काते दो तो भी जब शौत तम्हारे स्वजनको मारे विना नर्नी छोडती तो तुम्झरी क्या तारत है १ इस बानपर स्वयं विचार करो । तम्हार ये सरो-मम्बंधी जीविन भी रे और इनके भरण पोषणका कार्य भमान मी हुआ हो तो तब भी तो तुम इन्हें एक दिन छोडकर मर ज ओगे! प्रथम जब कोई स्वजन माका इस लोकमे चला जायगा, उस समय वहां वह सुखी होगा या दःखी ! इम बातको तो तुम नहीं जान सकोगे । अनः इमया स्वयं विचार करो, तुम मर जाओ या जीविन रही, तुम्हार कुटम्बका परगेक मनुष्य अपने-अपने कर्मका ही फल भोगेगा । ऐसा जानकर तुमें अपने कल्याण-साधनमें लग जाना चाहिये। संसारमें कीन किनका है ? इसका भूलीमां ति विचार करके दृढ़ निश्चयके साथ अपने मनको मोक्षमें कगाबो 🛊

" अब आगेकी बातपर भी ध्यान दो-जिसने क्षुचा, विपास, कोष, कोभ और मोह आदि मार्बोर विजय पा की है, उस सस्व सम्बन्न पुरुषको मुक्त ही समझना चाहिये। जो मोहबश प्रमादके कारण जुआ, मद्यपान, स्त्री संवर्ग तथा मृगया आदिमें प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है। जो सदा भोगयुक्त हो कर स्त्रीमें भी आत्मर्द्ध ही रखता है-उसे भोग्य बुद्धिसे नहीं देखता, वही यश्रार्थ मुक्त है। जो पाणियोंके जन्म, मृत्यु और कर्मोंके तलको ठीक-ठीक बानता है, वह भी इस संभारमें मुक्त ही है। जो हजारों और करे हों गाडी अन्नमेंसे एक प्रस्थ (सेरभर ) को ही पेट भरनेके छिए पर्याप्त समझता है ( उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहता ) तथा बहेसे बढ़े महलमें भी मात्र बिछानेभरकी जगःको ही अपने लिये आवस्यक मानता है, वह मुक्त हो न'ता है। जो थोड़ेसे काममें ही सन्तुष्ट ग्हता 🖫 जिसे मायाके अद्भुत भाव छू नहीं सकते, जिसके लिये पलंग स्तीर भूमिकी शय्या एकसी है, जो रशमी बस्त. कुशके बने कपड़े, ऊनी वस और वलकलको समान भावसे तेखता है, संसारको पाञ्च-भौतिक समझता है, तथा जिसके लिये सुख-दु:ख, डाम हानि, जय-पराजय, इच्छा द्वेष कौर भय उद्वेग बराबा हैं, बह सर्वथा मुक्त ही है। को इस देहको रक्त, मक, मूत्र, तथा बहुतसे दोषोंक। खजाना सम-झता है और इस बातको कभी नहीं भूकता कि बुदाग आनेपर क्षुरियां पह जायेंगी, बाल पक जायेंगे, देह दुवला-पतला एवं सौन्दर्य-हीन हो जायगा. कमर भी झुक जायगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जायगा, बांसोंमें सुझ नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो आएंगे और पाणशक्ति

स्रोण हो जामगी, वह पुरुष मोक्ष पाप्त करता है। ऋषि, देवता भीर बाहुर सब इस कोकसे पाक्षोकको चले गये। हजारों प्रभावशाकी राजाओंको एडवी छोड़कर जाना पड़ा है—इस बातको जो सदा साद रखता है, वह मुक्त हो जाता है।

"संसारमें धन दुर्छभ है और क्रेश सुरूभ। कुटुम्बके पारून-योषणमें भी यहां बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन सन्दान तथा बिपरीत गुणींबाले मनुष्योंसे भी पाला पड़ता है। इस-प्रकार संसारमें अधिकांश कष्ट ही दिखायी देता है—यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्षका आदर नहीं करेगा ? शार्जीके अबलोकनसे ज्ञानबान होकर जो सम्पूर्ण मानव—जगतको असार समझता है, वह सब प्रकारसे मुक्त ही है। मेरे इस बचनको सुननेके पश्चात् तुम्हारी बुद्धि गृहस्थाअनमें स्थिर हो या संन्यासाअममें; वहां ही रहकर मुक्तकी भांति आचरण करो। ''\*

भगवान नेमिनाथका दिन्य उपदेश सुनकर सबको पूर्ण आतम-संतोष हुआ। बहुतसे नरेश माया बंधन तोड़कर आतमकस्याण प्रथपर अप्रसर हुए, नेमिनाभजीके भाई रथनेमि भी साधु बन गए, बिदुबी राजीमती अब तक ब्रह्मनारिणी रहकर स्रोक्त सेवाका कार्य कर रही थी, उसने भी संसारसे विरक्त होकर साध्वी दीक्षा ग्रहणकी, अब वह आतम त्यागके महान प्रथपर थी।

अरिष्टनेमिजीका मानवौंके लिए बहुत काळ तक कल्याणकारी

<sup>\*</sup> संस्कृत महाभारत शांति पर्वक आर्ष्टनेमिका राजा सगरको वर्म उपदेशसे उद्धत ।

उपदेश्व होता रहा, स्थान स्थानपर अमण कर उन्होंने पाणियोंके हृदयकी करूंक—कालिमाको घोया, उनके उपदेशका मानवोंके हृदयपर एकांत प्रभाव पहता था, और वे अपने बलको देखकर कुछ न कुछ संयम और स्थाग अवस्य ही अहण करते थे, महिकायें और पुरुष समान रूपसे उनके उपदेशका लाभ छेती भीं।

भारतमें कुछ समयके हिये आत्म त्याग और होककल्याणकी ध्विन गूंज उठी, संतप्त मानव उससे मीठी शांति और सुखका अनुभव करने लगे। जबतक उनका शरीर कोष रहा उसका एक २ क्षण उन्होंने लोक सेवाके लिए दिया। अपने शरीरका अंत जानकर वे गिरनार पर्वत पर गए, वहां उन्होंने निश्चक समाधि घारणकी और वहींसे निर्वाण प्राप्त किया।



#### [ १२ ]

# तपस्वी गजकुमार।

## (पातितसे पावन बननेवाला दृढ्योगी)

( ? )

राजपुत्र गजकुमार महाराज वासुदेवके छोटे पुत्र थे। बाल्या-वम्थासे ही बहे बीर, प्रशक्तमी और अत्यन्त सुन्दर थे। उनका सुहड़ शरीर दशनीय था, साहस और उत्साह उनके अक २ में भरा हुआ था। यद्यपि उनका छालन, पालन राजमहरूमें अनेक सेवकोंके संरक्षणमें हुआ था, लेकिन वे वर्तमान घनिक तथा वैभवशाली व्यक्तियोंकी संतान सहश कायर और निष्कर्मण्य नहीं थे। उन्होंने शस्त्रकला तथा युद्ध विद्याका सुचार रीतिसे संपादन किया था। अपने अनेक वीरत्य-पूर्ण कार्यों द्वारा प्रजा तथा माता पिताको आनंदित करते हुए के

महाराज वासुदेवके राज्यके ब्याघीन ही पोदनपुर नामक एक छोटासा राज्य था । राजा अपराजित महाराज वासुदेवकी आज्ञाके व्याधीन रहकर वहांका राज्य शासन करते थे। कुछ दिनसे उसके हृद्यमें राज्य प्रकोभन तथा अधिकार सत्ताने अपना प्रभाव हाला था. उसने महाराजा वासुदेवकी आधीनताको अस्वीकार करते हुए उनकी बाउय सीमापर अनेक उपद्रव करना पारंभ कर दिया । अपने सैन्य बढ़से समापके अनेक छोटे र राजाओं को भी उसने अपने आधीन कर लिया था। अनेक राजाओंकी संयुक्त शक्तिसे वह मदोन्मत होउठा और व्यनेक प्रामीपर व्याक्रमण कर वहांकी प्रजाको कष्ट देने छगा । यह सच है कि अद पुरुष थोडासा भी अधिकार और वैभव पाकर अदोन्मच दोजाते हैं, उन्हें अपनी शक्ति, सचाका कुछ भी ध्यान नहीं रहता ? वह उच्छुङ्गल होकर अपनी शक्तिको न देखने हुए भी अपनेसे महान पुरुषोंका भी अपमान करने हम जाते हैं। ठीक वही हाल राज्य सत्ताके मदमें चूर हुए अपराजितका भी था।

अपराजितके द्वारा किये गये उपद्रवेसि प्रजा संतापित हो खठी। उसने महाराजा वामुदेवके पास आकर पुकार की। महाराजा वामुदेवके पास आकर पुकार की। महाराजा वामुदेवको उसके दमनकी चिन्ता हुई। उसकी बढ़ी हुई संयुक्त शक्तिकी बातें उन्होंने सुनी थीं इसिल्ए अपने मंत्रियोंसे परामर्शक करना उन्होंने उचित समझा।

( 7 )

आज महाराजा वासुदेवकी राज्यसभा वीर सामन्तोंकी उपस्थि-विसे सुशोभित थी। सेनाके प्रवान सेनापित और अनेक युद्ध-विजयी योद्धागण उपस्थित थे। सभामें पूर्ण शांति विशानमान थी। महाराज्य वासुदेव आज किसी घोर चिन्तामें निमग्न माछम पढ़ते थे। प्रधान मंत्री और सेनापित आदि कर्मचारी गम्भीर दृष्टिसे उनके मुखमंडलकी स्थीर देख रहे थे।

अधिक समय तक मौन रहनेके पश्चात महाराजा वासदेवने **बच स्वरसे कडा-''सेनापित और मेरे वीर योद्धाओं!** तुम्हें मा**ख्स** होगा कि हमारी आजामें रहनेबाले महामानी अवराजितने द्वारिकाकी राज्य सत्ताके विरुद्ध उपद्रव करना प्रारम्भ किया है। केवड यही नहीं, किन्तु वह दूसरे गजाओंको भी भड़काकर राज्यके बिरुद्ध घोर षडयन्त्र रच रहा है, और निरवरात्र प्रजाका ट्यीडन कर रहा है, राज्याधिकारकी रक्षा तथा प्रजाके कष्टको दूर करनेके किए उसका दमन करना अत्यन्त आवश्यक है। तुम लोग बढे बीर और पराक्रमी हो, तुम्हारे रोम रोममें राज्य मक्तिका प्रभाव भरा हुना है । मुझे तुम लागोंकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किन्तु आज में निश्चय कर छेना चाहता हूं कि कौन ऐसा शुर्वीर और पराक्रमी योद्धा मेरे सामने आवा है, जो उस दुर्बुद्धि अपराजितको उसके घमंडकी सजा दे सकता है ! बोलो तुममेंसे कौन ऐसा शूरवी। है जो इस कठिन कार्यका बीढ़ा उठानेको तैयार होता है, और शीम्रहे चीव्र उप अपराजितको पराजित कर मेर साम्हने छानेका साहस रखता है! मेरे शूरवीरों मेंसे जो कोई वीर इस कार्यको पूर्ण करेगा वह गावयका प्रेमपात्र होनेके अविरिक्त इच्छित पुरष्कार प्राप्त करनेका भी अधिकारी होगा।

महाराजाके संदेशको सुनकर शूरवीरोंके हृदयों में वीरत्वका संचार होने लगा। उनके प्रत्येक अंग जोशसे फड़कने लगे, किन्तु अपरा-जितकी बढ़ी हुई शक्तिके आगे उनकी वीरताका उबाल हृदयमें उठकर ही ठंडा पड़ गया, उन सबका उत्साह भंग हो गया।

सामन्तों में से किसी एकका भी साइस नहीं हुआ कि जो बीर-स्वका बीढा उठावे, वे एक दूसरेका मुख देखते हुए मौन रह गए। इसी समय एक मुन्दर कांतिवाले मुगठित शरीर युवकने राजसभाके मध्यमें उपस्थित होकर उस बीढेको स्ठा लिया । समस्त राज्यसमह वाश्वर्यसे उस साइसी कांतिवान युवकका मुंह निरीक्षण करनेको क्सप्रक हो उठी, किन्तु यह क्या ! उन्होंने देखा यह तो द्वारिकाके युवराज राजकुमार गजकुमार थे । उनके मुखमण्डहसे उस समय बीर-ताकी अपूर्व ज्योति प्रकाशित होरही थी । साहसके अखंड तेजसे चमकता हुआ उनका मुखमण्डल दर्शनीय था। कुमारने बीहेको टठा-कर अपने वीरत्वको प्रदर्शित करते हुए दृद्दापूर्वक कहा-" पिताजी ! आपके प्रतापके सामने वह कायर अपराजित क्या है ? आपके आशी-बदिसे मैं एक क्षणमें उसे आपके चुर्णोंके समीप उपस्थित करता हूं । आप आज्ञा प्रदान की जिए, देखिए आपकी कृपासे वह अपराजित, पराजित होकर आपके चरणोंमें कितना शीम पढ़ता है और अपने दुष्क्रत्योंके बिए क्षमा याचना करता हुआ नतमस्तक होता है। उसका धताप क्षीण होनेमें अब कोई विसम्ब नहीं है केवल आपकी आजाकी द्धी देरी है।''

युवक गजकुमारका क्षोजस्वी टचर द्वनकर सामन्तगर्णीके मुंह

नीचे हो गए । उनकी दृष्टि गजकुमारके चमकते मुख्यमण्डकपर अटक गई । सभी सभासदोंके मुंहसे निकली हुई घन्य २ की ध्वनिसे समा-मंडग गूज उठा । महाराजाका हृदय हुपसे परिपूर्ण होगया । उन्होंने कुमारकी और प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा फिर उसके साहसकी परीक्षा करते हुए वे बोले—

पिय पुत्र ! मैं जानता हूं कि तू बीर और पराक्रमी है, लेकिन तेरी युद्धकला अभी अपरिपक्त है। अपराजित अनेक नरेशोंका सैन्य बढ़ पाकर प्रचंड बल्लाली होगया है। जब अनेक रणविजयी सेना-पितयोंके जोश उसके सामने ठंडे हो रहे हैं तब तेरे जैसे बालकका उसके ऊपर विजय प्राप्त करने जाना नितांत हाम्यजनक है। तेरे साहसके लिए घन्यवाद है, किन्तु उसके साथ युद्ध करनेका तेरा विचार करना अपजनक है। मैं तुझे युद्धकी हम आगमें नहीं डालना चाहता। मैं खुद ही आक्रमण करके उस घंमडीका सिर नीचा करूंगा।

पिताके शप्दोंको सुनकर कुमार अपने जोशको नहीं रोक मके। उन्होंने तेजपूर्ण स्वरसे कहा—पिताजी! क्या अलख्यस्क होनेसे सिंह-पुत्रोंका पराक्रम हाथियोंके सामने हीन हो सकता है! क्या वह क्षीण शरीरधारी तेजन्वी सिंहसुत दीर्घ शरीरधारी गजेन्द्रके मन्तकको विदीर्ण नहीं कर डाछता! क्या आप नहीं जानते हैं कि छोटासा अग्निकण बड़े भारी ईघनके देशको एक क्षणमें मस्म कर देता है! में अल्प्वयस्क हूं इसीसे आप मुझे शक्तिहीन तथा युद्धकछा शुन्य समझ रहे हैं, छेकिन आपका ऐसा समझना गळत है। पिताजी! सिंह—बाङकको कोई युद्धकछा नहीं सिख्डाता, उसमें तो स्वमावतः हाथियोंको पछाड-

J.

नेकी शक्ति रहती है। मैं इस युद्धमें व्यवस्य नाऊंगा, मेरे होते हुए व्याप युद्धके किए नाएं यह हो नहीं सकता, दृद्धा पूर्वक शक्त करता हूं, यदि व्यान ही उस दुष्ट व्यापशितको प्रमु कर व्यापके चरणोंके निकट उपस्थित न कर दूं तो मैं व्यापका पुत्र नहीं। व्याद्धा दीनिए, मेरा समस्त शरीर उस शक्तिहीन व्यवशानित नामधारी विद्धोहीका दमन करनेके लिए शीधतासे फह्क रहा है।

कुमारके इदयकी परीक्षा हो चुकी थी, अब उसके बीरता पूर्ण सत्ताहमकी प्रशंसा करते हुए महाराज बोले—'' बत्स ! मैं तुमपर बहुतः खुश हूं, तुम बाओ और युद्धकुशक सैनिकोंको अपने साथ ले जाकर उस टहण्ड अपराजितको पराजित कर अपनी शक्तिका परिचय दो।"

सैन्य बरुसे गर्वित अपराजित उद्दंह बन गया था, वह बड़ी सेना लेकर महाराजा वासुदेवके आधीन एक नगरपर आक्रमण करनेको अग्रसर होरहा था । इसी समय गजकुमारकी संरक्षकतामें युद्ध करनेके लिये सजी हुई एक बड़ी भारी सैनाके आनंकी उसे सूचना मिली ।

अपराजितने अपनी शक्तिका कुछ भी ध्यान न रखते हुए, गजकुमारकी सेना पर भीषण बेगसे आक्रमण किया। कुमारकी सेना पहलेसे ही सतर्क भी। उसने अपराजितके आक्रमणको विफल्ल करते हुए प्रचण्ड गतिसे शक्त चळाना पारम्भ किया। कुमारकी सेनाके अचानक आक्रमणसे अपराजितके सैनिक क्षुब्ध होकर पीछे हटने को। अपनी सेनाको पीछे हटते देख अपराजितके कोषकी सीमा न रही। वह आगे बद्कर सेनाको उत्साहित करता हुआ कुमारकी सेना पर तीम बेगसे शक्तपात करने कगा। गजकुमारने उसके सामने अपने तीक्षण बाणोंकी वर्षासे उसके शस्त्रपहारको विषक कर दिया। अब दोनोंका आपसमें भीषण युद्ध होने क्रगा। विजयश्रीने कुमारकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, अपराजितका प्रभाव प्रतिक्षण क्षीण होने क्रगा। एकाएक गजकुमारने अपने शस्त्र प्रहारसे घायक कर उसे नीचे गिरा दिया और उसे अपने मजबूत बंधनमें जकड़ लिया।

अपराजितको पकड्कर कुमारने महाराज बासुदेवके सामने उप-स्थित किया । अपराजितने विनीत होकर उनका स्वामित्व स्वीकार किया और भविष्यमें उनके बिरुद्ध सिर न उठानेकी प्रतिज्ञा की । महाराजने उसे क्षमा प्रदान किया और उसका राज्य उसे सौंप दिया।

महाराज, अपने पुत्रकी बीग्ता पर अस्येत मुग्व थे । उन्होंने उससे इच्छित वर मांगनेको कहाः—

राजकुमारने कहा—िपताजी ! यदि सचमुच ही आप मुझपर मसक हैं तो मुझे इच्छित वर प्रदान की जिए । मैं चाहता हूं कि मेरी जो इच्छा हो मैं वही करू, राज्यकी ओरसे उसमें कोई बाधा उपस्थित न की जाय । महाराज्ञनं सोचा कि वैभव और ऐश्वर्यका उपभोगके अति-रिक्त कुमार और क्या कर सकेगा ! पिताके हृदयमें पुत्रके प्रति कोई शंका नहीं थी । इसलिए उन्होंने प्रसच होकर उसे इच्छित वर देदिया।

( ३ )

यौवन, वैभव, अविवेकता और प्रभुता इनमेंसे एक भी पतनके किए पर्वाप्त है, किन्तु जड़ां चारोंका समुदाय हो वहांके अनर्थका स्था कहना !

पशुता प्राप्त होनेपर युवक शाबपुत्र पत्रकुमार अपने यौबनके

प्रचण्ड वेगको नहीं सम्हाल सका । उसका हृदय सदाचरणके शिखरसे पितत होने लगा। पतन ! ओह ! मनुष्य जब पतनकी ओर होता है, जब उसका हृदय वासनाकी तीन्न तरंगोंसं, पूर्ण हो जाता है तब वह लोक मर्यादा, धार्मिक शृंखला तथा गुरुओंकी लज्जा आदि मानव जीवनके सभी उच्च सोपानोंका कमशः उल्लंबन कर डालता है और पतनकी पगकाष्टाको पाप्त होजाता है। वह विचारशुःय होजाता है। जज्ञानका अंघकार उसके हृदयके विवंक प्रकाशको नष्ट कर देता है और अपने प्रचुर प्रभावसे हृदय—मंदिरको आच्छादित कर लेता है। अनाचारका अकांड तांडव उसके चारों ओर होने लगता है और वह अमानुष्कतांक की हाक्षेत्रमें निर्लडजता पूर्वक नग्न नृत्य करने लगता है।

गजनुमारका पतन हुआ-घोर पतन। वह रात दिन रूप, सौन्दर्य और यौवनकी उपासनामें व्यस्त रहने रूगा। ऐसा कोई भी जनाचार नहीं था जो उसने न किया हो।

मनुष्योंकी आत्मशक्ति और सम्बरित्रताकी परीक्षा उसी समय होती है जब नष्ट कर देन बाले साधन उपस्थित हों। किसीके आत्मबलका परिचय उसी समय प्राप्त हो सकता है जब कि विषय-संबन्धी संपूर्ण सुन्दर पटार्थ उपस्थित होनेपर और उनके भोगनेकी शक्ति होते हुए भी वह अपनंको स्थिर रख सके। जब मन और इन्द्रियों पर अपना प्रभाव डालनेवाले ऐच्लिक विषय—सामप्रियोंकी उपल्लिब होनेपर भी वह अपने मनको, अपनी इन्द्रियोंको संयमित स्थ सके और अपनेको सम्बरित्रताके सर्वोच्च शिखरपर स्थित रख सके। बह व्यक्ति को विषय सामग्री, वैभव आदिके अभावसे बढ़े मक्त

सचिरित्र और सदाचारी प्रतीत होते हैं। आत्म तन्मयता, हैश उपासना, पूजा, भक्ति और धर्मकी सदैव दुहाई दिया करते हैं, अनेक रसों, हरित् पदार्थी तथा अमक्योंके त्यागी वनकर अनेक वत उपवास करके शुद्धाझायी बननेका होंग रचा करते हैं परन्तु कोई प्रलोभनकी वस्तु आती है तो जिनकी सभी बगुला वृक्तियां उड़ जाती हैं। उनका ध्यान, अध्ययन, व्रत, उपासना व्यर्थ है, डोंग है। थोड़े ही धन वैभव और सुन्दर भोगोंके योग जिन्हें विचलित कर देते हैं, जो अपनेको तीव प्रलोभनसे नहीं बचा सकते हैं और उनकी समस्त पूजा, उपासना, संयम और त्याग बाल्की भीत है।

गजकुनार युवा था, सुन्दर था, अनंत वैभवका स्वामी था, और उसे राज्यकी ओरमें इच्छित अधिकार भी प्राप्त हुये थे। वह सौदर्योगासक बन गया। वह रूप और सौन्दर्यको मिद्रा पी कर मन्दोन्मत रहने छगा। उसके प्रबळ मदनोन्मादके सामने सती महिलाओं के सतीत्वका कोई महत्व नहीं रहा। कुमारियों की लज्जाका कोई मूल्य नहीं रहा। घम मर्थादाका संकोच उसके इदयसे जाता रहा। उसे लोक लज्जाका कोई भय नहीं था। वह राजपुत्र था, उसके हाथमें प्रभुता थी, वह किस सुन्दरी रमणीको चाह ग, रच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक बेचारीको उसकी काम लिप्सा पृरी करनी ही पढ़ती थी।

धीरे घीरे उसके इस अनाचारकी चर्चा छोग करने छगे। पहले तो जनताने उसके अनाचारकी आवाजको बहे घंमे स्वरसे सुना किन्तु अब वह स्वर क्रमशः तीत्र होने कगा। रात्रि दिनके नवीन अत्याचारोंसे उनका हृदय कांप उठा। कुछकामनियां उसके दर्शन- मात्रसे व्याकृत होने कर्गी । कुलीन नागरिक अपनी युवती कन्याओं खीर सुन्दरी महिकाओंकी धर्म रक्षाके किए सतर्क रहने लगे, किन्तु मदोन्मत्त गजेन्द्रकी तरह उन्मत्त हुए युवक राजपुत्रकी मदन-किएसा, विकास वासना और विषय छोलुपताका नेग कुछ भी कम नहीं हुआ। राजपुत्रके अधिकारोंके तीत्र आतक्कके आगे प्रजाके छोग चृं तक नहीं कर सकते थे। किसीने यदि उसके सामने अपना सिर उठाया तो गजकुमारके दुश्चरित्र मित्र उसमर अनेक आपत्तियोंका पहाड़ दा देते थे। नेवारी जनता मुंक हृदयसे उसके राक्षसीय अनाचारको सहन कर रही थी।

(8)

पांसुल सेठ नगरके कुलीन और धनिक नागरिकों मेंसे था।
नगरमें उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थीं। वह बढ़ा चतुर, कलाकुशक और
सक्तारित पुरुष था। उसकी बढ़ा सुन्दरी और नव यौवना थी।
प्रकृतिने उसके अङ्ग प्रत्यक्षको बढ़ा सुन्दर सुढ़ीक और मोहक बनाया
था। वह मधुर भाषिणी और रूज्जाशीला भी थी। उसके सुन्दर रूप
यौवन तथा मोहकताकी चर्चा गजकुमारके कार्नोतक पहुंची तो उसके
रूप यौवन पर राजकुमारका मन मचल पढ़ा। उसके वियोगमें इदय
वेकल हो उठा। उसने सोचा, पांसुक सेठकी सुन्दरी रमणीका यदि में
आर्किंगन नहीं कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसका सौन्दर्थ मेरे
द्वारा अञ्चना रह सके यह असम्भव है, मुझे उसे प्राप्त करना ही होगा।

दुष्कर्मोंकी पूर्विके अनेक साथन अनायास ही मिछ जाते हैं। - सेवा परोपकार और त्यागके किए सन्भव है आपको डोड पीटने पर भी कोई सहदय साथी न मिले। लेकिन वेश्या, नृत्य, व्यभिजार, दुर्व्यसन और काम की इाके लिए प्राण न्योक्षावर करनेवाले अनेक मिन्न नामधारी शत्रु प्राप्त हो ज येंगे। फिर गणकुमार तो राजपुत्र था, वैभव पूर्ण था, अधिकारयुक्त था। दुराचारी मित्रोंको और चाहिये ही बया है वह तो किसी धनिक दुराचारी युवककी प्राप्तिके लिए निरन्तर प्रथव किया ही करते हैं। जहां कोई युवक फंसा कि उनके पौवारह हुए। राजपुत्र गणकुमारकी इच्छा—पूर्तिके लिए उसके अनेक मिन्नोंने शर्त लगाई और पांपुल सेठकी सुन्दरी पत्नीक लानेका बीड़ा उठाया। वे बीड़ा टठाकर ही नहीं रह गए, लेकिन एक दिन वे अपनी कुटिलता और छक्तवहसे उस सुन्दरी रमणीको अपने जालमें फंसा लाए।

वेवारी असहाया अवकाने अपने सतीरव रक्षणका शक्तिमर प्रयत्न किया छेकिन पापी राजकुमारसे रक्षा न पा सकी । पथ-अष्ट विषय मत्त गजकुमारने उसके पवित्र धर्मका जबरदस्ती अपहरण कर डाला, उसके शील धर्मके किलेको चक्कनाचूर कर दिया । वे नारी अवला अपने पवित्र धर्मको नष्ट हुआ देख अरयन्त दुखित हुई । उसका हृदय आरमग्रानिसे भर गया । छेकिन उद्दण्ड युवकको उसकी करनीका फल देनेके लिए वह असमर्थ थी, उसने अपना अपधात करना चाहा छेकिन कुछ सोचकर वह रुकी । उसका हृदय बदलेकी भावनासे जल उठा । गजकुमारके इस दुराचारकी कहानी उसने अपने पतिको युनाई । अपनी धर्मशीला पत्नीके अपमानसे पांसुल सेठका हृदय जल हुटा । वह अरयन्त कोचित होकर बदका छेनेके लिए गजकुमारके पास आनेको तैय्यार हुआ । पश्चमें उसने गजकुमारके

आधिपत्य और प्रभावकी और विचार किया, तब उसका हृदय अत्यंत निराश हो गया । कुछ समयको बदला छेनेकी उसकी भावना बद्क गई। बदला छेनेके लिए वह समयकी प्रतीक्षा करने लगा।

( **4**)

अपने दिव्य ज्ञानकी प्रकाशमयी किरणोंसे मानवीं के हृदय-कमल विकसित करनेवाले भगवान् नेमिनाथके धर्मतीर्थका द्वारिका नगरीमें आगमन हुआ। नगरकी जनतः उनका उपदेशामृत पान करनेके लिए उमढ पढ़ी। बलमद्र, वासुदेव और अनेक राजागण हर्ष भक्ति और उत्सुकताके साथ भगवानके चरणकमलोंकी उपासनाके लिए उनके धर्मतीथेमें उपस्थित हुए। सभीने अनन्य भक्तिसे उनकी पूजाकी, स्तुति की और उनके महान् गुर्णोका गान किया। राजपुत्र गजकुमार भी भगवानके समवशाणमें उनके दर्शन करनेको गया था।

स्वार्थ त्यागी महात्माओं का भाषण पतितसे पतित मानवके हित्यमें अपना अद्भुत प्रभाव डालता है, तीज पाप-वासनाओं में सदा ही संस्मा गढ़नेवाले व्यक्ति भी एकवार उनकी पवित्र वाणी सुनकर अपनी आत्माको पावन बना लेते हैं। निर्मल आत्मा पातकी व्यक्तिओं की अपना पर भी अपना प्रभाव डाले विना नहीं रहता, इतना ही नहीं, वह उनके सभी अनाचारों और पाप त पोंको एकक्षणमें शीत कर देता है। सच्चारित्रतासे शुःय, विषय पथपर विचरण करनेवाले स्वार्थी मानवोंके कोरे उपदेश, उनकी बाक्यपटुता, शुष्क प्रहापका मानवोंके अन्तस्तल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पहता। लेकिन सदाचारी सरकर्तव्य-निरत महात्माओं सीधी साधी सरक वार्ते मानववीवन सुधार देती है।

जो पुरुष विषयवासनाके प्रगाद आर्लिंगनमें सदा ही व्यस्त रहते हैं, जिनका हृदय स्वार्थ साधनोंमें हमेगा ही लिप्त रहता है, जो कीर्ति, वैभव, व्यधिकार और सत्ताकी जवालामें दग्न होते रहते हैं, नो उनका फोनोमाफके रेकार्डकी तग्ह निष्पाण उपदेश, हृदयतसको म्पर्श नहीं कर पाता, कोरी शिक्षाकी स्पीचौंका फवारा छोड्नेवाछे ऐसे अधार्मिक पुरुष यदि दूसरोंके सुधारकी अपेक्षा पहले अपना सुचार करें तो यह कहीं अधिक अच्छा हो। वे दूमरोंको विलास. सभ्यता और विदेशीयताका नंगा चित्र दिखलानेकी अपेक्षा यदि अपनेको ही सभ्य और पवित्र बनायें तो उपका कुछ अधिक मृह् हो सकता है। दूसरे पुरुषोंको धार्मिक, सदाच री. स्वार्थ त्यागी छौर शक्तिशाली बनानेका स्टम देखनेवाले दस्भी मानव यदि स्वयं अपने हृदय बरूपको प्रक्षालनेकी चेष्टा करें, वासनाओंके बवनसे निकलनेकी कोशिश करें, दूसरोंका मर्वस्व अपदाण करनेवाली तर्क बुद्धिको तिरुंजिल दें और जिन बातोंके प्रचार करनेका वे दम भरते हैं उनपर प्रथम अपने आप अमल करें तो उनके इस मुक्त त्यागका आदर्श प्रभाव दूसरों पर अधिक पड़ सकता है । स्वयं अपनेको स्वार्थ, विषय और प्रकोभनोंकी की चढ़से निकालनेका टिचत उद्योग करना और अपने अन्तःकरणका सुधार करना मैक्डों शुष्क भाषण देने, और कालमीके कालम रोशनाईसे रङ्ग देनंकी अपेक्षा समाज, देश आहेर धर्मके छिए अधिक कल्याणकर होता है।

भगवान् नेमिनाथ पूर्ण आत्म-विजयी, संयमी. सर्वदर्शी और स्वार्थ त्यागी महात्मा थे। उनके हृदयमें केवड जग उद्वारकी हैं। भावना थी। वह निष्णुरी महात्मा दुस्तित, संतापित बीन पाणियोंके लिए बत्सक थे। उनका आत्मा पित्रताकी चरम सीमाको प्राप्त हो चुका था। उनके दर्शनसे हृदय-कुटिक काम विकास और स्वायोंकी आंधीसे हटकर स्थिर, ज्ञान्त और सुस्तमय बन बाता था। फिर उनका पित्र धार्मिक व्यास्थान, दिव्य चरित्र और आत्म विकासका अलौकिक प्रकाश बढ़ानेवाली दिव्य वाणी, पित्तसे पित्तका उद्धार करनेके लिए मंत्र रूप थी।

युक्क गज्ञकुमारने दिन्य प्रभासे प्रकाशित उनके मुखमंडलको देखा। हृदयको झन झना देनेबाले भाषणको छुना। छन कर एक स्रणको बह उसीमें तलीन होगया। उसके नेत्र महारमाके मुखमण्डल पर स्थिर हो गए। चित्रकी तरह स्थिर होकर उनके उस अमृतमय उपदेशको एकवार छुना, दो वार छुना और कई वार छुना लेकिन उसे तृप्ति नहीं हुई। काम विकारके पटलसे दके हुए उसके हृदयपर इस उपदेशका विकक्षण प्रभाव पड़ा। उसके अन्तरसे मदन मदका तीव्र तम अन्धकार चिलीन हो गया। विकास मदिराका नशा भंग हो गया। पापाचरणका प्रभाव नष्ट हो गया। उसके अन्तरके ज्ञाननेत्र खुल गये। उसे अपने किए हुए दुक्कर्यों पर पश्चाचाप हुआ, पूर्व पाप स्मरणसे उसका हृदय कांप उठा, पापका मेल उसके नेत्रोंसे अश्वभीके रूपमें वह कर पृथ्वीतलको प्रकालित करने लगा।

वह विचारने लगा—ओह ! काम पिशाचने मेरी आत्मा पर अपना कितना तीक्ष्ण प्रभाव ढाढ रक्खा था । उसकी उन्मत्ततामें मत्त मुझ बतितको कार्य आकार्य और अपने भविष्यका कुछ भी ध्यान नहीं रहा।



Bacomon acomono montes of the participant of the composition of the co

वह मुझे तीत्र प्रकोभनींकी मदिशा विकाकर अनाचारके क्षेत्रमें स्वतंत्रता पूर्वक नाव नवा कर अपने सर्व पतनकी और तीत गतिसे अध्यक्ष करा रहा था। मैं उसका गुरूम बना हुआ अपनी आस-सराको विकक्र भूक गया था। ओह! मेरी भारमाका इतना बोर पतन! नहीं! अब नहीं होगा। मैं मदनके साम्राज्यको इसी समय नष्ट अष्ट करूंगा। इसकी प्रभुता और इसके गर्वको चूर चूर कर दूंगा। बह उठा. उसने डठकर भगवानुके दिव्य चरणींपर अपने मस्तकको डाड दिया, और गद्गद् कंठसे बोला-भगवन् ! में महा पतित हूं, मैंने सांसारिक विलास घासनामें अपना जीवन गंवाकर नष्ट कर डाला है। इतना ही नहीं मैंने उन पाप करवों के पीछे कमर बांध की भी जिनके कट फर्जीका स्मरण कर मेरा हृदय कां र ठठना है । प्रभी ! आप भक्त-बरमक है, दयासागर हैं, मेरा मुख घोनेके लिये आप ही समर्थ हैं। मझ पर दया की जिए और मेर जैसे पतितको अपनी शरणमें लेकर रक्षा की जिए, आप मेरे आत्म छुचारका मार्थ पदर्शित की जिए।

द्यावःसल भगवान् नेमिनाथनं गजकुमारके पश्चाताप पूर्ण हृद्यका करण कन्दन सुना, वे बोले-"कुमार! तूने पापोंके लिए तीन पश्चाताप कर उनके कुछ फर्जोको बहुत कुछ कम कर लिया है। पूर्ण पाप फलको कम करने, उन्हें नष्ट करने और अन्तःकरणको सुवारनेके लिए प्रायश्चित्तके अतिरिक्त कोई उत्तम उपाय नहीं है। जिस तरह तेन आंच पाकर मेल जल जाता है उसी तरह पश्चातापकी तीन जलनसे कठिनसे कठिन सार्बोक्त फरू नष्ट होजाता है, लेकिन प्रायश्चित हृद्यसे होना चाहिए। साप कुर्योके किए हृदयमें पूर्ण ग्रानि होना चाहिए। कुमार! तू अपने किए हुए भयानक पाप फक्से शिष्ठ ही सावधान हो गया, यह तेश शुनोदय समझना चाहिए। अन तेश आत्मकल्याण होनेमें कुछ समयका ही विलम्ब है। तृ अपनी श्वात्माको अन अधिक खेदित मत कर, आत्मामें अनन्त शक्तियां हैं, उसी आत्म—शक्तिके पकाश मय पथ पर चलकर तृ अपना कल्याण कर।

भक्तत्रसंख नेमिनाथकी दणपूर्ण वाणीसे युवक गजकुमारको बहुत संतोष मिला। वह प्रसन्न होकर बोला—भगदन् ! आपकी सुझ पापारमा पर यदि इतनी अनुक्तमा है तो सुझे महावर्तीकी दीक्षा दीजिए, जिनसे में अपना जीवन सफल कर सकूं।

भगवानने उसे दया करके साधु दीक्षा प्रदान की । काम-तृष्णामें लिप्त हुआ मदोन्मत्त युवक गजकुमार नेमिनाथकी पवित्र शरणमें आकर एक क्षणमें कल्याणके महाक्षेत्रमें उतर प्रका । उसका पाप पंक धुल गया, वह दीक्षा लेकर भयानक वनमें तीन तपश्चरण करने लगा।

( \ \ )

प्रति हिंना ! बदला ! आह बदला कितनी भयंकर अग्नि है। हैं चनके अभाव होनेपर अग्नि शांत हो जाती है। किन्तु प्रतिहिंसा अग्नि ओह ! वह निरन्तर हृदयमें तीत्र गतिसे प्रज्वित होती रहती है और प्रतिश्रण बदती हुई अपने प्रतिद्वंदीके सर्व नाशकी बाट देखती रहती है।

अपमानने पांतुक सेठके हृदयमें तीत्र स्थान कर लिया या। वैभवका नष्ट होना मानव किसी तरह सहन कर छेता है, किंठनसे कठिन आपत्तियोंके सामनं भी वह अपना हृद्य कठोर बना लेश है, महायुद्धमें इंस्ते हुए अपने प्राणोंको न्यौछावर करनेमें नहीं हिचकता, किंतु अपमान ! अपना थोड़ा भी अपमान वह सहन नहीं कर सकता। अरमान ओह! अपमानकी गुप्त चोट बड़ी भयंकर होती है। वह हृद्यमें एक ऐमा घाव कर देनी है जो कभी नहीं भरता, घवकी वेदनामें उसका हृद्य मदा ही द्याकुठ होता रहता है। कठिन इस्त्रका घाव शीघ ही भर जाना है। घन वैभव फिरसे मिरुजाता है किन्तु अपमानका बक्ता लिए विना कभी किसी प्रकार शांत नहीं होता।

ट्हंड युक्क गजकुमार हुरा अग्नी प्लीके अपमानकी बात पांचुल अमीतक नहीं मुला था, उमका वह चाव आज तक उसी तरह हरा मरा था। गज्याधिकारका प्रभाव और गजपुत्रकी शक्तिके कारण वह उस समय अपनी प्लीके मतीत हरणके बदलेको नहीं चुका मका था। किन्तु जब कभी उमका स्मरण हो आता था, तब क्रोधसे उमका मुख मण्डल रक्तवर्ण हो जाता था। साग शरीर कांपने लगता और वह साक्षात यमराजकी तरह प्रतीत होना था, किन्तु अपनी हीन शक्तिको विचार कर उसका कोघावश मंग होजाता था।

शाज अनायास ही वह बनमें घृम ग्हा था. घृमने हुए उसकी हिष्ट प्रथानमें मग्न हुए गजकुमार मुनिक नग्न श्री। पर जा पही—उमकी प्रतिहिंसकी अग्नि भड़क रठी। गजकुमारको ध्यानमग्न देखकर कोषकी सुरूगली आग घषक रठी। वह दांतीको मिसमिसाता हुआ कोषपूर्ण स्वरसे बोका—" मायाबी! धृनी! आज इस तरह तपश्चणरका द्रींग रचे हुए बैठा है। इस अनाचारी पास्तण्डीको स्था भी रूजा नहीं आती ? दुष्टने केसा कपट बेप बना रक्सा है। मुझे आज अपने अपमानका बदला चुकानेका यहाँ अच्छा अवसर हाथ लगा है।"

यह कह कर यमराजकी तरह भयंकरताको धारण किए हुए इस निर्देय पांसुकने आत्म चिंतनमें मरन हुए उन महात्मा गजकुमारके सन्धिस्थानों में बलपूर्वक बढ़े २ की ले ठोंक दिए और कहा—दुराचारी! ले उस विषयवासनाका मजा चल । मूर्ल ! आज तेरी वह शक्ति कहां गई! वह अधिकार कहां गया! वे तेरे दुष्ट साथी आज कहां गये! जिनके घमण्ड पर तू फुला हुआ था अकड़ रहा था। उन्हें तकलीफ देकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसी प्रकार की ले रूगे हुए छोड़कर हिष्त हृदय अपने स्थानको चला गया।

( 0 )

ऋषिराज गजकुमारने अन्य समयमें ही तपश्चरणके प्रभावसे अपनी आत्माके ऊपर पूर्ण दहता प्राप्त कर की थी। उन्होंने जैन सत्वोंका पूर्ण तन्मयतासे अभ्यास करके अपनी आत्माको अध्यात्मके रंगमें स्य किया था। ने आत्मानुभक्के पूर्ण उत्कर्षको प्राप्त कर चुके थे। वे संखे समस्वी थे। उन्होंने इस अमानुषिक उपसर्गको नृष्य सुभनेकी कर भी नहीं समझा, वह बड़ी शांति धेर्य और हन शीखताके साथ अपने आस ध्यानमें तन्मय रहे। बास्तवमें शारी रिक छुल दुल केवळ मनकी कराना है। जिन मनुष्यों को शरीरसे अधिक मोह रहता है, उसीमें विशेष तन्मयता रहती है। जो शरीरके पोषण, संग्क्षण तथा उसकी छुन्दरताके अतिपादनमें ही लगे रहते हैं, उसे अपनी वस्तु समझते हैं, बही थोडासा भी शारी रिक कष्ट होने पर उसे सहन करने के लिए कायर हो जाते हैं, किन्तु योगी, महात्मा शारी रिक कियाओं को—शरीरको अपने आत्मासे प्रथक समझने है। वह उसे अपनी वस्तु नहीं समझने। उन्हें उससे पूणे निम्प्रहता होती है। वे कठिनसे कठिन शारी रिक आपित्तयों में और ऐसी तीझ वेदना में जिसकी करना करते ही कायर मनुष्यों का हृदय भयभीत हो जाता है, अपने आत्म ध्यानसे चिलत नहीं होते। वह अपने आत्मामें जरा भी दुश्लका अनुभव नहीं करते।

योगिगज गजकुमारने उस घोर उरसर्गके सामने ध्यानकी उत्कटतामें तलीन रहते हुए अपना देहारसर्ग किया । परम समाधिके फलसे वे अपने नश्वर शरीरको त्यागकर स्वर्गलोकको प्राप्त हुए । वहाँ बह महान् ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, दिन्य शरीरको घारण कर दीर्घकाळ तक उत्तम सुखका उपभोग करेंगे ।

महात्माओं का मन दु:सह कष्ट और उपद्रवके अवसर पर अत्यंत स्थिर रहता हैं। वह वास्तविक तत्त्रज्ञानको प्राप्त हो जाते हैं। तत्त्व-ज्ञानकी महत्त्वाका प्रभाव उनकी समस्त आत्मामें विरुक्षणरूपसे परिपूर्ण बहुता है। अस्तु, जिन मानवोंको संसार तथा शरीरजनित कठिन दु:खोंसे बचे रहनेकी ६च्छा है, जो निरन्तर आस-मुखके आनंदमें निमग्न रहना चाइते हैं, जो घोर आपत्ति दु:ख तथा उपसर्गोंके अवसर पर अपने आपको हड़ निश्चल रखना चाइते हैं, उन्हें चाहिए कि वह-यस्मपूर्वक तत्त्वज्ञान प्राप्तिका उपाय करें, अपने आपको उत्तम प्रत्योंके अध्ययनकी ओर आकर्षित करें और व्यथंकी बातोंमें, अपनी आस- शक्तिका अपव्यय न करके ध्यानपूर्वक आस्मतत्त्वका अनुसंघान करें है तभी उन्हें पूर्ण मुख, शांति और आस्मशक्तिकी प्राप्ति होगी।



#### [ १३]

## पवित्र-हृद्य चारुद्त्त।

### (पतितको पावन बनानेवाले महापुरुष)

(१)

मदिराका प्यां ओटोंसे लगाते हुए चारुद्वने कहा-िषये! तुम कितनी सरस मुन्दरी हो। यदि इस जीवनमें तुम्हारा संयोग मुझे न मिला होता तो यह मरुम्थल ही बना रहता। मेरे जीवनको हराभरा उँद्यान बनानेका श्रेय तुम्हें ही है। तुम्हारा प्रेम कितना उन्मादक है। तुम्हारी रूपसुवाका पान करते करते आँखें तृप्त नहीं होतीं। सचमुच ही तुममें एक विचित्र आकर्षण है।

प्रियतम ! आपके किए इस नगरमें मेरी जैसी अनेकों दासियां मिक सकती हैं, लेकिन यह मेरा सीमाग्य है जो आपने मुझ दासीको अपनाया है। सन कहती हूं, आपके प्रेमने मुझ पर कितना जादू हाला है। यह बात जब मैं सोचती हूं तो हृदय पागल हो जाता है। सारा संमार पैसेसे प्रेम करता है, लेकिन आप जानते हो मेग प्रेम-विकयकी बस्तु नहीं है। सच्चे प्रेमके बदलेमें अनंत वैभवका भी कुछ मूल्य नहीं होता। मेरे दरवाजे पर कितने ही वैभवशाली नित्यपति आते हैं, लेकिन मैं उन्हें टुकरा देती हूं। कितनी घृणा होती है मुझे उन विकासी कीड़ोंसे ? लेकिन अपने मनको मसोसकर रह जाती हूं। सचमुच ही आपके प्रेमके सामने मैं सारे संसारका प्रेम तुच्छ समझती हूं। प्यालेको क्वालब मरते हुए वसंतसेनाने कहा।

चंपापुरकी उच्च अञ्चलिकाके सजे सजाए कमरेमें यह गातचीत चल रही थी ।

यह अट्टालिका रगरकी प्रसिद्ध सुन्दरी वेदया वसंतसेनाकी थी। चारुदत्त चंगानगरीके प्रसिद्ध श्रेष्टियों में से था, वह असंस्वय वेभवका स्वामी था। उनके घरमें पत्नी और माता बस यही दो हा प्राणी थे। बचपनसे चारुदत्त संगमी, सदाचारी और पितत्र विचारोंका था। उसके पिताका नाम भानुदत्त और माताका नाम सुभद्रा था। मानुदत्तने अनेक देशों में अनण कर व्यापार द्वारा अमित धन कमाया था। उसके वेभवकी कोई कमी नहीं थी। यदि कोई कमी थी तो यही कि वह निःसंतान था, अनेक प्रयोंके बाद बड़ी आयुमें उसे पुत्र दर्शन हुए थे, इसिक्टिए पुत्रपर उसे एकान्त स्नेह था।

यौकन-सन्धन होनेपर चारुवसका विवाद नगरके प्रसिद्ध श्रेष्ठी सर्वार्थकी सुन्दरी कन्या मित्रकतीसे हुव्या या ।

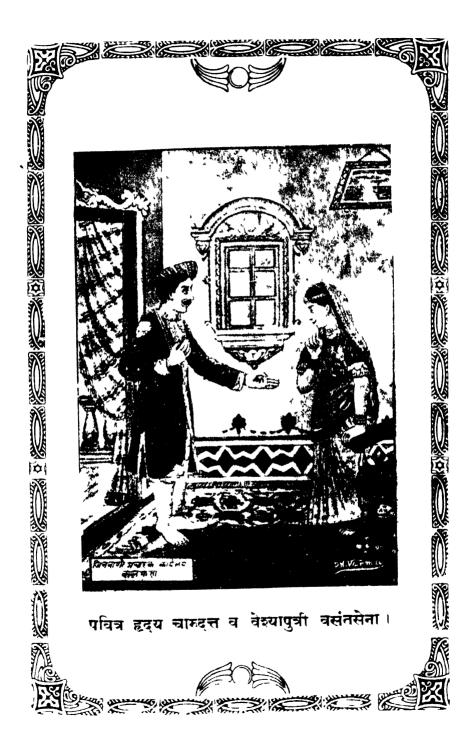

मित्रदती गुणशीला और सुन्दरी थी। लेकिन वह सारुदत्तके विकार-शून्य हृदयको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी थी। पतिका हृदय जीतनेके लिए वह जितने प्रयत्न करती थी सब निष्फल जाते थे। चारुदत्तका हृदय विरक्त मध्युओं के संमर्ग और अध्यासम अन्यों के अध्ययनसे काम विकार शून्य बन गया था। वासना और इन्द्रिय तृप्तिके लिए उसमें कहीं भी स्थान नहीं था।

माताको चिन्ता थी कि मेग पुत्र कहीं इसी तरह संसारसे विरक्त रहकर स्न्यासी न बन जाय। उसने चारुद्त्तके काका रुद्रद्वसे यह सब कहा और किसी भी तरह चारुद्त्तका हृद्य गृहस्थ जीवनकी ओर आकर्षित करनेकी प्रेरणा की।

रुद्रदत्त आवरणहीन व्यक्ति था । नगरकी वेश्याओं से उसका बहु । संपर्क था । बहु अपने साथ चारुदत्तको वेश्याओं के निवासस्थान पर ले जाने लगा ।

एक दिन वह कर्लिंगसेना वेश्याके यहां उसे छे गया था, उसकी पुत्री वसंतसेना नृत्य छौर गानकलामें भत्यंत कुश्र थी। यौदनका वन्माद उसके सार शरीरमें फ्ट रहा था। उसका सारा शरीर मुडौर था और उसमें एक विचित्र आकर्षण था।

चारुदत्त युक्क, घनी और सुन्दर था। वेदशको इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए था, उसने हृदयशरी तृत्य प्राम्म किया। उसका आवका तृत्य चारुदत्तके आक्षणके स्टिए ही था। अर्द्धमुद्धित नेत्रोंसे देखती हुई वसंतसेनाने अपना मादक तृत्य समाम किया। उसके न्तृत्वमें चारुदत्तके नेत्र और हृद्य दोनों आक्षित हो चुके थे, आहदत्तका प्राव हुआ, यह वेदयाका दास यन क्या। वसंतसेनाकी अट्टालिका ही उसका निवास स्थान बन गई। पिताके द्वारा डपार्जित अपरिमित घनसे वसंतसेनाका घर भरा जाने लगा।

उसकी पतिपाणा पत्नी कितनी रोई, उसने कितनी प्रार्थनाएं कीं छेकिन चारुदत्तके कामुक हृदयने उनको टुकरा दिया, माता सुमद्रा आज अपने किए पर पछता रही थी। उसने प्रयत्न किया था, अपने प्रिय पुत्रको गृहजीवनमें फंसानका, छेकिन परिणाम विपरीत ही निकला। वह गृह—जालमें न फंपकर वेश्याके जालमें फंस गया। चारुदत्तके जीवनके सुनहरे बारह वर्ष वेश्याके अरुण अपरोपर लुट गए। उसका घन वेश्याके यौजनपर लुट गया। आज अब वह घनहीन था, उसकी पत्न के बचे हुए आमृषण भी प्रेमिकाके अघर मधु पर विक चुके थे।

किंगसेनाने आज नारह वर्षके बाद अपनी पुत्रीको शिक्षा दी थी। वह बोली-बसंत! अब तेरा यह बसंत तो पतझह बन गया, अब इस सूर्वे मरुष्यलसे क्या आशा है? अब तो यह निर्धन और कंगाल होगया है, अब तुझे अपने प्रेमका प्याला इसके मुंहसे हटाना होगा, अब तुझे किसी धन्य वैभवशालीकी शरण लेनी होगी।

वसंतसेनाका माथा आज उनका था, वह कलिंगसेनाका जाल समझ गई थी, वसंतसेनाको चारुदत्तसे अरुत्रिम स्नेह होगया, वह उसके वैवव पर नहीं किन्तु गुणोंपर अपने यौवनका उन्माद न्योछ।वर कर चुकी थी। सरबहृदय चारुदत्तको वह घोला नहीं देना चाहती थी। उसने कांपते हृदयसे कहा—मां मेरे प्रेमके संबंधमें तुझे कुछ-कहनेका अधिकार नहीं है। चारुदत्त मेरा प्रेमी नहीं किन्तु पति है। नेश्या होकर भी मैंने उसे पति रूपमें ग्रःण किया। उसका हृदय महान है। उसने अपना अपिरिमित द्रव्य मेरे यौवन पर नहीं किन्तु निष्कपट प्रेमपर कुर्बन किया, मैं उसके प्रेमसे लड्राती लितिकाको नहीं तोड़ सकती।

माने कहा—' वसंत! वेश्याकी पुत्रीके लिए पति और प्रेमके शब्दोंको केवल प्रपंचताके लिए ही अपने मुंइपर लाना होता है, वास्तदमें न तो उसे किसीसे प्रेम होता है और न कोई उनका पति होता है। वेश्या—पुत्री होकर यह अनहोनी बात तेरे मुंहसे आज केसे निकल रही है! प्रिय वसंत! हमारा कार्य ही ऐसा है जिसे विधिने पैसा पानेके लिए बनाया है, प्रेमके लिए नहीं। यदि हम एकसे इस तग्ह प्रेम करें तो हमारा जीवन निर्वाह ही नहीं होसकता। में नुझसे कहे देती हं, अब अपने द्वार पर चारुदत्तका आना में नहीं देख सकूंगीं। "

बसंतसेनाने यह सब सुना था लेकिन उसका हृदय तो चारुदत्त-के पेमपर बिक चुका था, वह उन्हें इम जीवनमें घोखा नहीं दे सकती थीं, जो कुछ वह कर नहीं सकती थी उसे कैसे करती? जिसके चरणोंके निक्ट बैठकर उसने प्रमका निश्छल संगीत सुना था, जिसके हृदयपर उसने अपने हृद्यको न्योछावर किया था, जिमके अकपट नेत्रोंका आलोक उसने अपने अरुण नेत्रोंमें झलकाया था, जो सरक समृतियां उसके अन्तस्थलपर चित्रित होचुकी थीं उन्हें वे कैसे मुखा सकती थी ? बस प्रेम दानके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकी।

चारुदत्त अब भी उसी तग्ह आता था और जाता था। यद्यपि बह निधेन हो चुका था परन्तु वसंत्रसेनाके प्रेमका द्वार उसके छिए आज भी उसी तरह खुला था। किंगसेना अधिक समय तक यह सब न देख सकी, एक रात्रिको जब चारुदत्त, बसंतसेनाके साथ गाड़ निद्रामें सो रहा था, उसने अपने सेवकोंके द्वाश उसे टठवाकर घर मेज दिया।

( ? )

चारुदत्तके उन्मादका नशा आज प्रथम दिन ही टूटा था, आज उसकी प्लीने उसके नेत्रोंमें एक अनोखी ज्योति देखी थीं। उसके भी नेत्र भरकर आज अपनी प्लीके सौन्दर्यका अवस्त्रोकन किया था। दोनोंके नेत्र एक विचित्र द्विविधासे भरे हुए थे।

च स्दत्तके हृद्य पर वसंत्रसेन।के प्रेमका आकर्षण आभी आ केकिन उसकी निघनताने उसे लिजात कर दिया था। आज अपना अपार द्रव्य खोकर उमने द्रव्यके मुल्यको समझा था।

दुखी माता और पत्नीनं निधनतासे संतापित चारुदत्तके हृद्यको स्नेहरससे भिंचन किया। उसे भानी कंगाली खटकी, द्रव्योपार्जनकी चिंताने उसके सोगे मनको भाज जमा दिया था।

पत्नीके पाम छिपे हुए गुप्त घनको लेकर उसने व्यापारकी दिशामें प्रवेश किया। उनने द्रव्य कमानेमें अपना मन और शरीर दोनोंको ब्यस्त कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। लाभकी इच्छासे उसने व्यापार किया था, लेकिन उसमें वह अपना बचा हुआ सारा घन स्वो बैटा।

चारुद्त्त द्रव्य कमानेके लिये पामक हो गया था। वह अपने पौरूष और सहसकी नाजी घनके लिये लगा देना चाहता था। व्यक्ते जीवनको भी वह घनके पीछे खबरेमें अक देना चाहता था, उसने ऐसा किया भी। चन कमानेके लिए अपने कुछ साथियोंके साथ वह रत्नद्वीपको चल दिया। मार्गमें जाते हुए हसे तथा हसके साथियोंको लुटेरोंने छूर किया था। चारुदत्तके पास घन नहीं था इसकिए वे हसे अपने साथ पकड़ कर ले गए। वे उसका देवो पर बल्दिन कर देना चाहते थे, लेकिन उनके सरदारको इसकी युवाबस्था और सुन्दरता पर तरस आ गया, उन्होंने उसे एक भयानक जंगलमें छोड़ दिया।

जंगलमें उसे एक जटाजूट तपस्वीके दर्शन हुए। तपस्थीने उसे अपनी मोहक बातोंके जालमें फंपाना पारम्म किया। वह बोला— " युवक! मालूम पहता है, तुम घनकी लालसासे ही जंगलों में पर्यटन कर रहे हो, में तुम्हें इस चिंतासे अभी मुक्त किए देता हूं देखो! इस जंगलमें एक वावड़ी है जिसमें रसायन भरा हुआ है। उस रसायनको पाप्त कर लेनेपर तुम चाहे जितना स्वर्ण उमसे तैयार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए थोड़ा साहस और हहतासे कार्य लेना होगा, में तुम्हें एक रस्सेसे बांचकर उस वायीमें छोड़ दूंगा और तुम्हें एक तृंबी दृंगा, पहले एक तृंबी रसायन तुम्हें सुझे लाकर देना होगी इसके बाद तो बैभवका दरवाजा तुम्हारे लिये खुड़ा ही है, तुम चाहे जितना रसायन अपने लिए ला सकते हो।

द्रव्योपासक सरल-हृदय चारुदत्त तपस्वीकी मीठी बार्तोमें आ गया, उसने आपनी स्वीकृति दे दी। तापसीके अब पौवारह थे। वह बारुदत्तको वापीके निकट ले गया और उसके गलेमें रस्सी बांधकर हाथमें एक तूंबी देकर उसे वापीमें उतार दिया।

बाफी बहुत गहरी की, उसमें काकी अंभेरा भी था, नी वे

कर उसने ज्यों ही तृंबीको वापीमें रस भरनेके लिए डाला उसे किसी व्यक्तिके कराइनेकी आवाज सुनाई दी, भयसे उनके होश गुन होगए। वापीमें पड़े व्यक्तिने बड़े घेयसे हाथ हिलाया, वह धीमें स्वरमें बोला—अमागे पथिक! तू कौन है, तेरा दुर्भाग्य तुझे यहां खींचकर लाया है। मैं तेरा दिनचिंतक हूं, तृंबी ले जानेके पहिले तू मेरी बात सुनले, इससे तेम करूवण होगा।

चारुदत्त वापीमें पड़े व्यक्तिकी बात ध्यानसे मुनने लगा। वह बोला—यह तम्बी बड़ा दुष्ट है। इसने मुझे तेरी तम्ह रसायनका लोम देकर इस वापीमें पटका है। एकवार मैंन उसकी तुंबी भरकर उसे दे दी. लेकिन दूसरीवार जब मैं रसायन लेकर रस्सेसे ऊपर चढ़ रहा था इस निर्देषने रस्सेको बीचमेंसे काट दिया जिससे मैं इस वापीमें पड़ा सड़कर अपने जीवनकी घड़ियां व्यतीत कर रहा हूं. अब मेरी मृत्युमें कुछ समय ही शेष है इसलिए मैं तुझे चेतावनी देना हूं तू इस दुष्टके जालसे शीघ निकलनेका प्रयत्न कर ।

चारुदत्तकी बुद्धि कृत कर गई थी, वह अपने छुटकारेके लिए कुछ भी नहीं सोच पाता था। उभने वरुण होकर अपरिचित्र व्यक्तिसे ही इस मृत्यु-मुखसे निकलनेका मार्ग पृष्ठा—

अपरिचिनने कहा—चारुत्त ! तुझे अन यह करना होगा, तू इस तुम्बीको लेकर उस दुष्ट तपस्वीको दे दे और दूररी बार जन वह तेरे पकड़नेको रम्सी डालेगा तब उसमें इस बड़े पत्थरको जो मैं तुझे दे रहा हूं बांघ देना और तू इस बापीकी उस सीढ़ी पर जो कुछ अगर दिख रही है उस पर बैठ जाना, तुझे बंधा देखकर वह दुष्ट तारंत रस्सा काट दें। और तेरी जगइ यह पत्थर वादीमें गिर जायगा! इसके बाद मैं तुझे वादीसे निकलनेका उपाय बतलाऊंगा। अब अधिक समय नहीं है, वहीं वह दुए अपनी इस बातको सुन लेगा तो तेरे प्राण बचाना कठिन हो जायगा।

चारुदत्तने तृम्बी रससे भरकर ऊपर पहुंचा दी, तायसी तृम्बी लेकर प्रसन्न हुआ। दूपरी बार चारुदत्तने आपने स्थान पर परथर बांब दिया, तापसीने उसे बीचसे ही काट दिया। परथर बाबहीमें गिरा और चरुदत्तके प्राण बच गए।

चारुदत्त अपने पाणोंको सुरक्षित देख पमल हुआ, उमने वापीमें पहे व्यक्तिसे बाहिंग निकलनेका मार्ग पूछा, अपरिचित्ने कहा—संध्या समय इस वापीका गस पीनेके लिए एक बहा गोड आता है, आज संध्याको भी वह आया। तुम उमकी पूछ पहड़ का इस वापिकासे निकल जाना, भय मत काना, पूछ मह्बूनीसे पकड़े गहना, गोडकी क्रासे तुम वाफीसे बाहिर निकल जाओं।

अपरिचित व्यक्तिके उपकारको चारुदत्त नहीं मूल सका, बह उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन अपरि'चन अब मृत्युके सिनक्ट था, प्रयत्न करके भी वह उसे बाहिर न निकाल सकता था, उसने नमोकार मंत्र जाप करनेके लिए दिया और उसका महस्व समझाया।

गोहकी ऋपासे वह अब वापीक वाहिर था, लेकिन इस भयानक जंगलमें अपना कुछ कर्तन्य नहीं सोच सकता था। संध्या समय हो गया था, वह तापसीकी दृष्टिसे बचना चाहता था, इसलिए वह जंगलमें एक ओर बढ़ चढ़ा। बह आगे बढ़ रहा था, इसी समय सौभाग्यसे उसे रुद्रदत्त दिस्स । रुद्रदत्त द्रव्य कमानेकी इच्छासे उस बनसे गुजर रहा था, दोनों आपसमें मिलें।

रद्रत्तनं कहा—चारुदत्त! सुवर्णद्वीय सुवर्णका भण्डार है, मैं बहां जाकर स्वर्ण लाना चाहता हूं। यदि तेरी इच्छा हो, मैं तुझे भी साथ ले चलनेके लिए तैयार हूं। मार्ग कठिन है, कठिनाइयोंका साम्हना करना होगा। द्रव्य जितनी आसानीसे खोया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता। वैभव प्राप्त करनेके लिए यमराजका भी सामना करना पढ़ता है। यदि तेरी टत्कट खालसा धनिक बननेकी है तो तू मेरे साथ चल। लेकिन तुझे वही करना होगा जो कुछ मैं कहंगा।

संगत्तिके विना मनुष्य जीवनका कोई मूल्य नईीं, यह चारुद्तः समझ चुका था । उपने सब कुछ स्वीकार किया ।

वे दोनों ऐगवर्ता नदीके उत्तरकी और गिरकूटको पारकर टंकण देशमें पहुंचे। वहां उन दोनोंने दो वकरे खरीदे। दो वकरोंपर बैठकर ने पहाड़ पर बढ़कर उसकी चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंच कर नृशंस रुद्रदत्त बोका—चारु! हमाग अभी अंतिम कार्य शोष है उसे शीघ्र ही समाप्त करना होगा। में समझता हूं तेश करण हृद्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा, लेकिन धन माप्तिके लिए हमें अपने हृद्यके कोमल प्रदेशको कठोरतासे मरना होगा। हमें अब इन बकरोंका बच करना होगा। और इनकी मशक बनाकर इसके अंदर बैठना पड़ेगा। कुल देर बाद यहां पर मैकंड पक्षी आएंगे, वे मांसके कोभसे हमारी माथहियोंको ले उहेंगे और हमें सुकर्णद्वीपमें पहुंचा देंगे।



श्री चारुद्त्त मुनि अवस्थामें।

The contraction of the contraction of the COD accordance to the CO Construction of the contract o of the management of the second

रुद्रत्तने यह सब कहा और उत्तरकी प्रतीक्षा किए बिना ही उन बेकसूर बकरोंके गले पर छुरी चला दी। चारुद्रत्तका करूण हृद्य इस बीमत ह्रथसे कांप टठा। उसने रुद्रद्रत्तके हाथसे छुरी छीनना चाहा। लेकिन इसके पहले ही वह दोनों वकरोंका वध कर चुका या। रुद्रद्रत्तके इस कामकी चारुद्रत्तने मत्सेना की। हत्या संसारको बेमव पानकी इच्छा नहीं रखती भी। बकरोंके करूण कन्द्रनसे उसका हृद्य घायल हो गया, लेकिन सब प्रयत्न बेकार थे। उसने करूणा करके उन दोनों वकरोंके सामने महामंत्रका पाठ किया, बकरोंने मंत्रको बढी शांतिसे सुना, इस कृत्यसे उसके घायल हृद्यको कुछ संतोष हुआ।

रुद्दत्तने दो भांभड़ी बनाई, एकमें वह स्वयं बैठा और दृशरीमें उसने चारुद्दसे बैठनेको आग्नः किया। चारुद्द किसी तरह भी चमड़ीके उस बैलेमें बैठनेको तैयार नहीं होता था तब उसने उसे जबरदम्ती उसमें इंग दिया और उसके मुंहको सी दिया।

निश्चित समयार भैहंड पक्षी बडां आए। वे उन भाधि है यों को अपनी ढंबी और मजबूत चोंचसे पकड़ कर उन्डें आकाश में ले उड़े, चाहदत्तने अपने जीवनको कुछ समयके लिए मृत्युके मुंदमें जाते देखा, उसे भय हुआ, क्या पता ये पक्षी निश्चित स्थानमें न ले जाकर आकाश मार्गसे कड़ी नीचे गिरा दें तो जीवनकी खैर नहीं।

पक्षी अपने निश्चित स्थानपर पहुंच गए । सुवर्ण द्वीपमें जाकर उन पक्षियोंने भाथिइयोंको नीचे ग्स्व दिया, वे उसके ऊपरके मांसको अक्षण करना चाहते थे । इसी समय रुद्रदत्तनं तेज छुरीसे उसे चीर डाका और बाहिर आगया, चारुदत्तने भी यही कार्य किया । अब के सुवर्णद्वीपमें थे, सुवर्णद्वीपमं टन्होंने इच्छित स्वर्ण प्राप्त किया, उनकी घन प्राप्तिकी इच्छा वहां जाकर पूर्ण हो गई थी, अनेक कठिनाइयोंके बाद इच्छित वैभव प्राप्त कर वे चम्मापुरको छौट आए।

चारुदत्त अब फिर पहिलेकी तरह अपार सम्पत्तिका स्वामी बन गया था। नगरके श्रिष्ठिवंडलमें उपकी वही साख होगई थी।

अब वह अपने महरूमें अपनी पत्नी और माताके साथ रहने रूगा था। वसंतसेनासे उसे अब भी उसी तरह रनेह था, छेकिन उन्मादका नशा तर चुका था।

वसंतिसना आज भी चारुदत्त पर अपना हृदय न्योळावर करती थी। अपनी मां किलिसेनाके अनेक प्रयत्न करनेपरभी उसने किसीको नहीं चाहा था। उपके हृदयपर चारुदत्तके प्रेमकी अमिट छाप थी, मानो उसके अंतम्तर पर उसकी छाया—मृति अंकित होगई हो ऐपा उसे रुगता था।

बैभवके नहीं में मत अनंक युक्क उसके द्वारपर प्रेम-मिक्षा मांगने आए थे । उसकी मधुर मुमकान पर वे अपना जीवन और धन अर्थित कर देना चाहते थे, छेकिन वसंतसेना तो एक ही रंगमें रंगी हुई थी।

राजाका साला वसंतसेनाके प्रेममें पागल बन रहा था। वह उसे किसी प्रकार भी अपने वशमें करना चाइता था। उसने वसंतको घनका लालच और प्रभुताका भय दिख्लाकर अपनी और आकर्षित करना चाहा। लेकिन वह वसंतसेनाकी छाया भी नहीं छू सका, अंतमें उसने एक प्रयत्न किया, वह अपने इस प्रयत्नमें सफ्क भी हुआ। किंगसेना अब वसंतपर प्रसन्न न थी । चारुदत्तसे अब वसे कुछ नर्जी मिलना था, वसंतसेना उससे कुछ नहीं छेती थी । राजाके सालेने कर्लिंगसेनासे मिलकर एक ष्ड्यंत्र रचा ।

एक गतिको चारुदत्त वसंतसेनासे मिलने आया था । राति अधिक होगई थी, इसलिए वसंतके आग्रइपर टसने आज वर्डी शयन करना स्वीकार कर लिया।

समय देखकर किंगादत्तने अपने साथियों द्वारा वसंतसेनाका वच करवा ड'ल'-वसंतसेनाने अपने बचनेका काफी परल किया ! च'रुवत्तकी निद्रा भी ४मी समय खुक गई थी । उसने रक्षाके लिए अपनी जानको स्वतरेमें डाल दिया लेकिन वह उसे बचा नहीं सका !

वेदयाका वन करके किंगद्त अपने साथियोंके साथ वका गया था। अब वहां खुनसे रूथ पथ वेदया और चारुदत्त ही रह मण् थे। इसी समय किंगदत्तके साथ पुछ राज्य कर्मचारियोंने आकर उसे वसंतसेनाकी हत्याके अपगाधमें पकड़ लिया।

वमंतसेनाके वषका मंबाद नगर निश्वासियोंने सुना लेकिन यह सुनकर तो उनके आश्चर्यका ठिकान' नहीं रहा, कि वसंतसेनाका वष्ट करते हुए नगरके प्रसिद्ध श्रेष्ठि चफ्टदत्त पश्टें र ए हैं।

क्षाज राज्य दरनारमें वसंतमेन की हत्याके अपराधमें चारुद्र खड़ा था। किलिंगसेना, किलिंगद्र और अन्य कुछ व्यक्ति साक्षीके रूपमें उपस्थित थे, अपराध स्पष्ट था, इसी समय एक विचित्र घटना हुई।

व लिंगके साथियोंने बसंतत्तेनाका वध कर डाका वा केकिन

वह मरी नहीं थी, उसके पाण अभी रोष थे। कर्लिंगको यह सक माछम हो चुका था, इसने भय और उत्पातकी आरांकासे उसे एक कोठरीमें बन्द कर दिया।

वसंतसेना उस कोटरीमें बन्द रहते हुए बाहरके लोगोंकी खावाज सुनती थी, उसे यह निश्चित रूपसे माल्स हो गया था कि मेरा वियतम चारुदत्त मेरे वषके अपराधमें पकड़ा गया है, उसे यह भा पता हग गया था कि राजा द्वारा आज उसे फांसीका दण्ड दिया जायगा । उसके प्राण अपने वियतमको बचानेके लिये तड़फड़ा उठे, परन्तु अपनी असहाय अवस्थाको देखकर उसका आत्मा विफल हो रहा था। अंतमें एक उपाय उसे सूझा। कोटरीके उत्तर एक खिड़की थी, वह किसी तरह उस स्थानपर पहुंची। अब उसने चिछाना पारम्भ किया, उसकी चिछाहट सुनकर एक व्यक्ति उसके निकट आया।

वसंतमेनाके गलेमें एक हार अब भी था। वनने उस हारका कालच देकर उम व्यक्तिसे द्वार खोलनेको कहा। वह अपने प्रयत्नमें सफल हुई, कोठरीका द्वार खुला था।

वसंतरेना अशक्त थी। न्यायद्वार तक ज नेकी शक्ति उसमें नहीं श्री। लेकिन आज न जाने किसी देवी शक्तिने उसके अंदर नेनेश किया था। आज तो यदि उसे सात समुद्र पार करना हो तो यह पार कर जाती ऐसी शक्तिका आवाहन उसने अपनेमें किया था।

चः हदत्तको वसंतसेनाके वधके अपराधमें प्राण दंड दिया जा चुका था। वधिक उसे वघ स्थलपर ले जा चुके थे। दर्शकके रूपमें चंपापुरकी समग्र जनता उसके चारों आर चित्र लिखितसी खड़ी थी। क्ली और माता शोक समुद्रमें गोते लग रहीं थी। फांसीका फंदा गलेंगें अन पड़ा, कि तब निर्दय—हृदय बिक चारुदत्तके प्राणोंको कुछ सणका विश्राम ही दे रहे थे। इसी बीच बहुत दूरसे हांफनी चिल्लाती हुई वसंतसेना दर्शकोंको दिस्ती। वह अब दर्शकोंके विक्कुल निकट आ गई थी। बोलनेकी शक्ति उसमें नहीं थी, उसने बिक्कोंको हाथके इशारेसे आगे बहनेको रोकते हुए एक सणके लिए गहरी सांस ली। फि। उसने बिकोंसे आजाके स्वरमें कहा—

विक ! श्रेष्ठी चारुदत्तके वंधन खोळ दो—वह अपराधी नहीं है। मैं बतलाऊंगी अपराधी कौन है। मुझे राजाके साम्हने छे चलो ।

चारों ओरसे ६ विकी ६विन २ठी । राजाको यह सब मास्त्रम इभा । वह शीघ ही बच म्थलपर आया, वसंतसेनाने कलिंगदत्तको अपने प्राप्य बचका अपराधी सिद्ध किया । चारुदत्त निर्देष साबितः होकर छोड़ दिया गया ।

वंसतसेना अन चारुदत्तके कुटुम्बमें सम्मिलित हो गई थी। चारुदत्तकी पत्नीनं अपने हृदयके टच्चतम स्थानमें जगह दी थी। बह उसे अपने प्राणीसे अधिक प्रिय समझने लगी थी, उसके हृदयका द्विष घुल गया था, पतिके सिंहासन पर दोनोंका आसन था। किसीको इससे हुन नहीं था, अनुताप नहीं थ', माताने अपने प्रेमका प्रसाद दोनोंमें पुत्रवधुओंकी भावनाक रूपमें बांटा था।

बसंतसेनाका स्नेह चारुदत्त पर अब चौगुना बह गया था, केकिन वह स्नेह बासनाका नहीं या, उसमें कोई कामना नहीं थी,

#### (88)

## आत्मजयी पार्श्वनाथ।

### ( महान् धर्मप्रचारक जैन तीर्थंकर )

पार्श्वकुमार आज पात:काक ही अमण करके अपने साथियों सिहत वापिस कौटे थे। रास्तेमें टःहोंने जटा बहाए और लंगोटी पिहने हुए एक साधुको देखा वह अपनी धूनिके लिए एक वहे भारी ककड़ेको फाइ रहा था। एक ओर टसकी धूनि सुलग रही थी। उसकी बटाएं पैरों तक कटक रही थीं। तमाम शरीरमें घूल लगी हुई थी। एक रंगी हुई लंगोटी उसके शरीर पर थी, पास ही मृग छाजा और चिमटा पड़ा हुआ था। देखनेसे वह धमंदी माल्यम पड़ता था।

पार्श्वकुमार उस तपस्वीके सामनेसे निकले, उसने अपने सामनेसे निकलते हुए देखकर उन्हें बुढ़ाया और बढ़े घमंडके साथ बोळा— क्योंजी! तुम बढ़े घमंडी और दुर्विनीत माछस पड़ते हो।



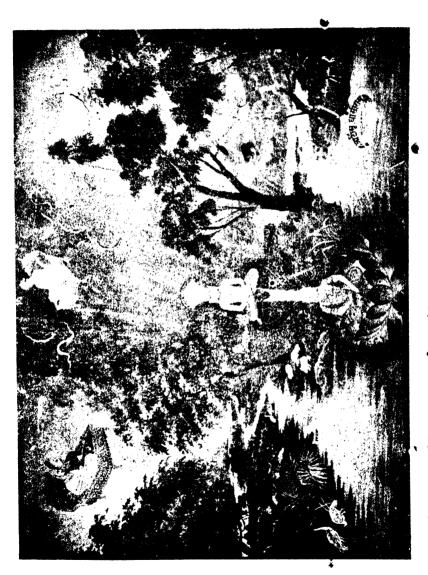

श्री पाश्वेनाथको पूर्व वेरीका उपसर्ग व घणेन्द्र नथा पद्मावर्ता देवी द्वारा उपस्ति निवारण



कुमारने सरकतासे कहा:-कहिए | मैंने आपका क्या अपमान किया है !

तपस्वी नरा जोग्से नोका-देखो, मैं तुमसे बड़ा हूं, तपस्वी हूं इसिंख्ये तुम्हें मुझे नमस्कार करना चाहिए था ।

कुमार नम्र होक्न बोळे:- नाना खाळी भेष देखकर ही मैं किसीको नमस्कार नहीं करता, गुण देखकर करता हूं।

तपस्वी कोधित स्वरसे बोळा:-वर्योजी, क्या मुझमें गुण नहीं है ! देखो ! मैं रातदिन कठिन तप करता हूं और बड़ी २ तक्छीफोंको सहता हूं । मैं बड़ा तपस्वी और महात्मा हूं ।

कुमारने फिर कहा: अज्ञानतासे अपने शरीरको अपने आप दु:ख पहुंचाना तप नहीं कहलाता । बड़ी तकलीफें सहन कर छेना भी तप नहीं है। गरीब और निषेन लोग तो हमेशा ही कठिनसे कठिन तकलीफें सहन करते हैं। जानवर भी हमेशा समदी गरमी और मुख प्यासको सहते हैं लेकिन वह तर नहीं कहलाता। यह तो आस्म हत्या है।

तापमका कोच और भी बढ़ गया। वह बोहा—देखो, मैं आगके सामने बैठा हुआ कितना कठिन योग साधन करता हूं।

कुमार टसी तरह फिर बोले:—अ गके सामने बैठना ही तप नहीं है। इसमें तो अनेक जीवोंकी हिसा ही होती है। बाबाजी, ज्ञानके बिना योग साधन नहीं हो सकता, यह तो केवल ढोंग है।

तापस अपने को घको नहीं रोक सका। वह बोहा:-एँ! क्या कहा ! मैं योगी नहीं हूं यह सब मेरा दौंग है ! आगमें जीवकी हिंग होती है ! अरे! तू क्या कह रहा है, मैं चुपचाप तेरी सब बातें सुन रहा हूं, इस लिए तू बोलता जारहा है। मैं तपस्वी हूं, तू मेग तिक भी आदर नहीं करता और उत्टा ज्ञान सिखाता है।

कुमारने फिर कहा:—बाबाजी, आप इतने नाराज और कोधित क्यों होते हैं? मैं तो उच सच कह रहा हूं। भस्म लगाने. जटा बढ़ाने, मुगछाला रखनेसे ही कोई योगी नहीं होजाता। योगी बननेके लिए ज्ञान वैराग्य और भच्चे त्यागकी जरूरत है। केवल कपड़े त्याग देनेसे ही कुछ नहीं होता, कोघ और घमंडका त्याग करने और इच्छाओंका दमन करनेसे ही मनुष्य योगी कहलाता है।

तापसी कोघसे जल कर बोला:—तन क्या मैं तपस्वी नहीं हूं ? मूर्ख !.... मेरी निंदा कर रहा है। तू छोटासा बालक मुझ बूढ़े तपस्वीको ज्ञान सिखलाता है।

कुमारने फिर उत्तर दिया:—बावाजी, जरा शान्त रहिए...बड़ा हो या बूढ़ा, ज्ञान किसीकी जागीर नहीं है। उसे तो जो कोई हासिल करता है वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान रहित बड़ा बूढ़ा अज्ञानी है और ज्ञान रहित तपस्वी भी अज्ञानी है। परन्तु जिसमें ज्ञान हो वह बालक भी ज्ञानी है और वह बहेसे बहे बूढ़े और तपस्वीको ज्ञान सिखलाता है।

तापश्लीका घीरज टूट गया, वह बोळा:—तब मैं अज्ञानी हूं और तू ज्ञानवान ! बच्चे, मुंद संभाळ कर नहीं बोळता ! जानता नहीं, मैं सामु हूं, अभी चिट्टोंसे तेरा फारा ज्ञान निकाळ दूंगा । बढ़ा उपदेशक बन कर आया है मेरे सामने ! अभी बोळना भी तो आता नहीं है और ज्ञानकी बार्वे बचार रहा है ।

कुमार बड़ी नम्रतासे बोले:—बाबाजी ! आप अज्ञानी नहीं हैं तो आप और क्या हैं ! देखिए, उस बकड़में एक नाग और नागिनी जरू रहे हैं और आप मजेसे उसे जला रहे हैं । किसी पाणीकी जान जाये उसकी आपको जरा भी परनाह नहीं । यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है !

तापसी अकड़कर बोला-क्या कहता है मुख बालक ? इस लक्कड़में नाग और नागिनी जल रहे हैं ? भरे तु बढ़ा ज्ञानी है। अच्छा बतला, इममें नाग नागिनी कहां जल रहे हैं ?

कुमार बोले-बाबाजी ! आपको इतना भी नहीं माछम अंक आप अपनेको ज्ञानी और तपस्वी कहते हैं। अच्छा इस काठको फाइ-कर देखिए इसमें नाम नामिनी हैं या नहीं।

तापसने घमंडसे कहा—अगर इसमें नाग नागिनी नहीं निकले तो तेरी ऐसी दुर्गति बनाऊंगा की तू ही जानेगा ।

कुमारने सरल आसे कहा—गवाजी, मेरी दुर्गति फिर बनाइए पिंडले जो बेचार नाग नागिनी इसमें जल रहे हैं उन्हें तो निकालिए। देखिए वे इस जगह जल रहे हैं।

तापसने कोषसे अपने कुल्हाड़ेको लक्कड़पर उसी जगह मारा तो उसमेंसे छटपटाते हुए एक नाग और नागिनी निकक पहे ।

तपस्वी कजित होकर नीचेको मुंह किये अपनी जगहपर खड़ा रह गया।

कुमार पार्श्वनाथको उस तहपते हुए नागके जोड़ेपर बड़ी दथा आई। वह उनके उपकारकी बात सोचने ढगे। उन्होंने फौरन ही

उन दोनोंको णमोकार महामंत्र सुनाया । मंत्रको सुननेके बाद ही नाम नागनी परलोकको सिनार गए ।

फिर पार्श्वकुमारने तपस्वीको दयाका उपदेश दिया श्रीर उसे सच्चे योगका सस्ता बत्रकाकर अपने घर चले गए ।

नाग नागनी मरकर उस महामंत्रके प्रभावसे स्वर्गलोकमें घरणेन्द्र स्वीर पद्मावती नामक देव हुए ।

पार्श्वकृमार बनारसके प्रसिद्ध नरेश अश्वसेनके सुपुत्र थे, उनकी विद्वी माताका नाम वामादेवी था ।

पश्चित्रमार वालकपनसे ही प्रतिभाशाली और चमत्कत-बुद्धिनिधान थे। उनके शरीरमें जन्म समयसे ही अनंक मुलक्षण थे। वे
शक्तिशाली और आकर्षक थे। युवावस्थामें उनकी आकर्षण शक्ति
और प्रतिभा उन्नित गिरिके शिखरपर पहुंच गई थी। अनेक विद्वान्
अपने हृदयकी अनेक मामाजिक और धार्मिक युक्तियां मुलझाने
उनके पास आया करते थे। उनके प्रभाव और ज्ञानके साम्हने
कठिनसे कठिन समस्या एक क्षणमें हल हो जाती थी।

उस समयके वे एक प्रभावशासी नेता बन गए थे। बनास भी उसके निकटकी जनता उनके बाक्योंको वेदवाक्यकी तरह मानती भी। सारी जनताके हृदयमें उनके प्रति अपूर्व श्रद्धा और भक्ति थी। बह उनकी देवताकी तरह पूजा किया करती थी।

पार्श्वकुमारका हृदय सत्य, दया और पिनत्र प्रेममें परिपूर्ण था, बनताकी सेवा, उनका घर्म और प्रत्येक प्राणीको कप्टसे बचाना उनका कर्तन्य था। वे कपने कर्तन्यपाडनके कभी पीछे नहीं हटते थे। कठिनसे कठिन संकटके समयमें वे तिनक भी नहीं घबराते थे। उन्हें अपने अनंत आत्मबक पर विश्वास था। उनका संपूर्ण समय जनताकी सेवा और आत्मधर्मके अध्ययनमें व्यतीत होता था।

राज्यवैभवके छिए उनके हृदयमें कोई स्थान नहीं था। भोगोंकी छालसा उन्हें किंचित् भी नहीं थी। राजपुत्र होनेका उन्हें अभिमान नहीं था।

वैभवकी छ।यामें परूने पर भी वह उन्हें छू नहीं सकी थी । राज्यसत्ताका सुनहला स्वप्न उन्हें आकर्षित नहीं कर सका था।

एक दिन उनका यह स्नइला स्वप्न स्देवके लिए विलीन हो गया। जनताके करपाणके लिए उन्होंने संपूर्ण वैभव और राज्यसत्ताका त्यान कर दिया। वे सर्वत्यामी बनकर विश्वकर्याणके पवित्र क्षेत्रमें उत्तर पढे।

+

पार्श्वकुमार अब तरुण तपस्वी थे। उन्होंने अपने यौवनको त्यागके रास्ते पर डाल दिया था। भोगविलासको कालसाको तपश्चरणकी वेदी पर बलिदान कर दिया था। मदनकी की इंग्लोंका स्थान आतम-त्यागने ले लिया था। उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छों, संपूर्ण साधनाएँ आतम ध्यानमें निगम कर दीं थीं।

कमठ उनके अनेक जन्मोंका शत्रु था। ध्यान निमन्न पार्ध-नाथको उसने एक वनमें देखा। उसकी पाश्विक वृत्तियें उत्तेजित हो उठीं। कोष उतावला होता है वह समय नहीं देखना चाहता। कमठने उसी समय अपनी संपूर्ण पाश्विक शक्तियोंका परीक्षण करनाः चाहा । एक से एक कूर वृत्ति पश्चनाथके ऊपर उपसर्ग बनकर आने लगी।

पार्श्वनाथ समर्थ थे, द्यक्तिकाली थे, उनमें आत्मसामध्ये थी। वे कठिनसे कठिन यातनाएं सह सकते थे। उन्होंने सब सहन किया। हेकिन एक ओर उनकी कृतज्ञताका किसीपर ऋण था। उसे वह ऋण पूर्ण काना था। वह वे जरुते हुए नाग नागनी जिन्होंने पश्चिक्तमारसे मंत्र पाकर घरणेन्द्र, पद्मावतीके दिव्य शरीरको प्राप्त किया था, उन्होंने अपने फणोंको फैलाबर योगी पार्श्वके ऊपर घनी छत्रछाया की और मृष्ठघार मेघ वर्षाकी एक बूंद भी उनके शरीर पर नहीं वहनं दी।

पापी कमठकी मृग्वृत्तिगां पगजित हुई । वह तपम्बी पश्चिक चार्णीय नत था, गरू एया था उसके हृद्यका अभिमान।

योगी पर्ध्वनाधने केन्त्रय प्राप्त किया। अपने दिव्यज्ञानसे उन्होंने संपूर्ण जनतको देखा और जगतके करुयाणके हिए उन्होंने आजीवन सद्धर्मका प्रचार किया । वे जेनियोंके तेर्भवें तीर्थंकर थे।



# [१५] श्रीलवती सुदर्शन।

### ( एकपत्नीव्रतका आद्र्श)

रमणीके रूपमें कितनी आकर्षण शक्ति है। यह मानव मनको किसलाइ एक दृष्टि डालकर ही आकर्षित करने हैं! मैंने आजतक उसे कहीं नहीं देखा। उसमें वातचीत भी नहीं की। केवळ एकवारके साधारण दशन मात्रसे ही मेरा हृदय उसकी ओर हतना वर्धो स्विच रहा है ! मेरा शांत मन आज इतना चंचल क्यों हो रहा है ! वह सुन्दर मूर्ति मेरे नेत्रोंके सन्मुख खही होकर मेर मनको वर्धों वे चैन बना रही है ! वह कौन थी ! किसकी कन्या थी ! यह सब आने विना ही मेरा हृदय उसके ऊपर क्यों सम्पित होरहा है।

सुदर्शनका विरक्त हृदय सुलोचनाके दर्शन मात्रसे ही आउके एकदम कराह उठा था। धुदर्शन-नगरके प्रसिद्ध श्रेष्ठी सागारदत्तका धुपुत्र था। वह युवा हो चुका था। लेकिन उसका विरक्त मन विश्वहकी और अभी तक आकर्षित नहीं हुआ था। माताने उसकी शादीके लिए अनेक प्रयत्न किए थे कई सुन्दर कन्याओंको वह निर्वाचन क्षेत्रमें का चुकी थी। लेकिन सुदर्शनके मनपर कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाक सकी थीं। उसका मन विषय विशक्त अनेघ बालककी ही तरहका था।

मित्र हमें अपनी विनोद मंडलीमें लेजाते थे लेकिन मौनके अतिरिक्त उन्हें सुदर्शनसे कुछ नहीं मिलता था। वे उसकी इस नीरसतासे चितित थे। लेकिन उनका कोई प्रयत्न सफल नहीं होता था। आज उसके मित्रने उसे चितित देखा था। सुदर्शनकी भाव-भंगीसे वह उसके हृद्गत विचारोंको समझ गया था। उसकी इस बेबसी पर प्रसन्न था वट अपने मनमें बोला-माछम होगया, आज यह महात्मा किसी छुन्दरीके रूप जारुमें फंस गये हैं। मदनदेवका जाद आज इनपर चल गया है इसीलिए आज यह किसी रमणीके रूपके उपासक बने बैठे हैं। मैं तो यह सोच ही रहा था, रमणीके कुटिल कटाक्षके सामने इनका ज्ञान और विवेक अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहे सकेगा । आज वड सब प्रत्यक्ष दिख रहा है । वह सदर्शनके हृदयको टटोलते हुए बोला-मित्र! भान भाव इस प्रकार चितित क्यों हो।हे है ! क्या आपके पूजा पाटमें आज कोई अंतराय आगया है ! अथवा आपके स्वाध्यायमें कोई उपसर्ग उपस्थित होगया है ? बतलाइए आपके सिरपर यह चिताका भृत क्यों सवार है ?

सुदर्शन मानो किसी स्वमको देखते हुए नाग उठा हो बोछा---





श्री १००८ भगवान पार्श्वनाथस्वामी ( प्राचीन प्रतिमा )

क्योह! मित्र आप हैं ! कुछ नहीं, आब मैं बेठा बैठा कुछ यूं ही विचार कर रहा था।

मित्र उसके मनकी भावनाओं को कुरेदता हुआ आगे बोळा— नहीं, मास्त्रम होता है आज आपके भोजनमें अवश्य ही काई अभद्द पदार्थ आगवा होगा । अथवा आपके साम्हने किसीने स्मणी पुगण आरम्भ कर दिया होगा ।सीसं आपका हृदय......।

सुदर्शन अपने हृदयके बैगको स्थिर कर मित्रको आगे वहने से रोकता हुआ बोडा—''नहीं मित्र! आप इतनी अधिक करानाएँ क्यों कर रहे हैं? आज ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, आप मुझे आब इस तरह क्यों बना रहे हैं?

मित्रने इंसीका फल्काग छोड़ते हुए कहा—वाह मित्र ! खूब रहे उलटे चोर कोतवाहको डांटे! आपने खूब कहा, मैं आपको बना रहा हूं या आप अपने मनका हाल छि ग कर मुझे अंटसंट उत्तर देकर बना रहे हैं। लेकिन यह याद रखिए जाननेवालोंसे आप मनका हाल नहीं छिपा सकते, छिपानेकी आप कितनी ही कोशिश की बिए सब बेकार होंगी, आपकी आंखें तो माफ साफ उत्तर दे रही हैं कि आज आप किसी खास तरहकी चिंतामें प्रस्त हैं।

सुदर्शन कचा खिलाड़ी था। उसने प्रेमकी चौरड़का पासा फेंक-नेको अभी उठाया ही था। वह अपने मनकी उमड़ती भावनाओं को दवा नहीं सका। वह ख़ुळ कर बोळा—मित्र! सचमुच आप मेरी अवस्थाको जान गए हैं, क्या करूं मनका मेद काल क्रियाने पर भी स्पष्ट हो हो जाता है। आह ! आज मैंन जश्से उस सुन्दरी स्मणीको देखा है तमोसं.....

हाँ हों, मैं समझ गया । सित्रन बीचमें रोकते हुए कहा— ''तमीसे आपको संसारसे पूर्ण विशक्ति होगई है। आपका मन घृणासे भर गया है। अब आप किसो रमणीका मुंड भी नहीं देखना चाईंगे।"

नहीं मित्र ! आप तो मुझे अपने मनका हाळ ही नहीं कहने देते, सुदर्शनने वहीं शहतासे कहा—"सुनिए, तभीसे मेरा हृदय किसी गुप्त वेदनासे तहा रहा है।"

मित्र, भभी इस विनोदमें और रस लेना चाहता था। आश्चर्य अकट करता बोला-एँ मित्र ! वंदना ! और हृदयमें ! क्यों ! क्या उसने आप पर कुछ साबात किया है. आप जैसे सरल और सज्जन व्यक्तिके हृदय पर ! तब तो वह अञ्चय ही कोई पाषाण—हृदया होगी। देखुं, कोई विदोष चोट तो नहीं आई है !

सुर्शनका हृदय अब अधीर हो टठा। वह बोला—"मित्रवर! अब आप अधिक विनोदको स्थान मत दीजिए। मेरी वेदनाको अधिक मत महकाइए, सचमुच ही मैं उसी समयसे उसकी मोहनी मूर्ति पर आकर्षित हो गया हूं।"

ं ओह ! मित्र ! क्या कहा ? आप मुख हो गए हैं ? उसकी हरूय-कलापर । बेशक, क्यों न हो, रूथ्य भी उसने आपके हृदय पर अचूक किया है तब तो आप उसे अवस्य कुछ पारितोषक देंगे। " देवदस्य विनोद अन्तिम था।

मुदर्शनका हृदय देवदत्तके परिहाससे आहत हो चुका आ ।

बह करुणस्वरसे बोला—"मित्र, मेरा हृदय अव उसके वियोगकी असहा वेदना सहन करनेके किए तैयार नहीं । आह हास्य छोड़िये और मेरी व्यया नष्ट करनेका प्रयस्त की जिए "

देवदत्तका हान्य अब समाप्त हो चुका था। बह अब एक मुक्त भोगीके नवरमें बोला—'सुद्दान! में तेरे हृदयकी व्यथा जो उसी समय ममझ गया था जन तृ श्ल्यमा चुरचाप बैठा था; एझे प्रस्कृता है कि तेरे मनने योग्य चुनाव किया है। में सागरवत्त श्रेष्ठिकी सुंदरी कन्या सुलोचनासे परिचित हैं। में भाज उस लगीचेमें होनेवाले तुम लोगोंके मणको भी पंत्रचान एया हू। तेर अबेले पर ही मदनदेवने रूपा को है ऐना नहीं है, गुंदरी सुलोचना पर ही उसकी अनुकंपा हुई है, अब तुन होनों अपनेको श्र ही विवाह में में जकहा हुआ देखोंगे।"

देवदत्तका हृतय आज उछक रहा था उछलते हुए हृद्यस्रे उसने श्रेष्टं ऋष्पमदत्तके का रमें भवेश किया। प्रवेश करते ही असने कहा 'पपनाजी! आप इप तरह निरुद्देश वर्थों हेते हैं और माताजी कहां हैं? फिर वह कुछ उउरकर बोला—आइए, माताजी आपक्रे यह सुमंबाद सुगऊं। अर! वया संवाद सुनाऊं मुझे यह कहन। अहिए। आप शीघ ही सुदर्शनके विवाहकी तैयारी की जिए अन्यक्ष। यहा अन्ये हो जायगा।

श्रेष्टि ऋषभदत्तनं चौंकतं हुए कहा—" देवदत्त ! सुदर्शनके विवाहकी चितामें तो इस लोग धैर्य ही खो चुके हैं। कितना समझाखा, खेकिन वह समझता कहां है।" देशदत्तने बातको समाप्त करते हुए कहा— पिताजी ! अक बह आज समझ गया है। श्रिष्ठि सागरदत्तकी सुन्दरी कन्या सुकोचनापर आज उसका हृदय आकर्षित हो जुका है। मैं यह सुसंबाद सुनाने दी आपके पास आया हूं। आप मुझे इस शुप कार्यके लिए पारि-चौषिक दीजिए और शीघ ही विवाहकी तैयारी कीजिए।"

श्रेष्ठि सागरदत्त अपनी कन्याके लिए योग्य वरकी चिनामें थे: इसी समय देवदत्तने उनसे अपने मित्रके लिए छुलीचनाकी मांगा । इस मांगसे प्रसन्न हुए ।

सुदर्शन और सुलोचना अब विवाहके पवित्र बंधनमें बद्ध थे । दोनोंके हृदय खिड गए थे :

सुदर्शन एक दिन अपने मित्र रुद्रइत्तकं घर गया था। रुद्रदत्तकी क्ली विजयाने उसे देखा था तो वह उसको निर्देशि सुद्रश्ता पर मुख्य होगई। उसने अपनी सर्खी अभया पर अपनी चाह ६कट की। अभयाने उसे समझानेका शक्तिमर अयल किया, परन्तु सुद्रशनकी चाह विजयाके हृद्रयसे नहीं निक्ली। सुद्रशनके विग्हमें ब्रह्मणी विजयाका शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगा। अभया अपनी प्रियः सस्वीकी वेदना नहीं देख सकी और एक दिन उसने सुद्रशनसे मिला देनेका निश्चल प्रण किया।

रुद्रदत्त आज किसी गांव गया था। अभयाने सुदर्शनके लानेके किए यह दिन उपयुक्त समझा। वह सुदर्शनके घर जाकर बड़ी घवड़ा-इटके-साथ बोली-" आपके गित्र रुद्रदत्त बीमार होकर प्लंग पर पहे हुए हैं. उनकी वेदना आज बहुत बढ़ रही है। आप चरकर उन्हें शांति देनेका प्रयत्न की जिए। "

अभयाके हृदयका छळ सुदर्शन नहीं जान सका था; हसे अभयाकी बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह उसी समय मित्रको। देखनेके लिए चळ दिया।

रुद्रदत्तके घर जाकर उनने देखा, भीतर एक परूंग बिछा हुआ। है। उस पर बीमार लेटा हुआ है। शमयाने घरके भीतर छे जाकर सुदर्शनको बीमारके निकट छोड़ दिया।

पुदर्शनने पहंग पर बेठकर बीमार रुद्रदत्तके शरीर पर हाथ रखा । बीमारके शरीर पर हाथ रखते ही उसका सत्म शरीर झनझना लठा— उसने देखा मित्र रुद्रदत्तके स्थान पर उसकी पत्नो कांपछा पड़ी हुई है । बह उसी अण पहंग परसे स्टकर खड़ा होगया । विजया उनका हाक पकड़ कर उर्दे बैठाती हुई बोडी—कुमार ! आप मागते वर्यो हैं ! मैं कोई म्लून कर्या नहीं हूं जिसे छूने हो आप मागते वर्यो हैं ! होगण हैं में आपके मित्रकी पत्नो कपिका हूं मैं आज भीषण व थासे बह रही हूं, क्या आप अपनी मित्र पत्नी पर दया हाकर उसकी रक्षा नहीं करेंगे !

मुद्दीन अपना हाथ छुड़ाकर क्षणभर खड़ा रहा और बोडा— "मित्र—पत्नाकी सहायता करना में। कर्नच्य है। छेकिन आपकी सस्तीने मुझसे कहा था, मेरे मित्र रुद्रदश्च अस्वस्थ है, कृपया मुद्धे बतकाइए वह कहां है।"

बिजया मुद्दीनके पवित्र नेत्रों पर अपने नेत्र स्थि करती हुई

मधु स्वरमें बोली—" मान लीजिए, यदि आएके मित्रकी जगह मैं ही चीड़त हो तो क्या आप मेरी पीड़ा नष्ट करनेका प्रयस नहीं करेंगे !''

"परन्तु मुझे इस तरह विश्वाम देकर क्यों बुलाया गया है है मित्र रुद्रदत्त कहां है है क्या आप यह सब बतलायेंगी है " सुदर्शनने खड़े रह कर ही पूछा।

"आप इतनी शीमता क्यों कर रहे हैं! अपके मित्र कहां है! और मैंने आपको क्यों बुलाया है! यह सन आपको अभी ज्ञात हो जायगा। आप थोड़ा घेर्य रख कर मेरे पास बैठिये।" विजयान स्नेहः मिश्रित स्वरमें कहा—

सुदर्शन इस पहेलीको शीघ्र सुलझाना चाहता था। एकांत स्थानमें अकेली तरुणीके निश्ट वह ठहरना नहीं चाहता था। वह खड़ा रह कर ही बोला—''आप मेरे बैटनेकी चिंता मत की जिए और सुझे शीघ ही यह सब रहस्य समझानेकी कृपा की जिए।''

विजया अब परंग परसे उठ बैठी थी, उसने सुदर्शनके बैठनेके लिए एक आसन डाकर रख दिया, फिर वह एक गहरी सांस छोड़कर बोली—"कामदेव! आप इप रहस्बको जानना चाहते हैं तो सुनिये—

मैंने उस दिन आपके सुंदर मुख्यमंडहको देखा था. उस दिनस् भेरा हृदय आपके प्रेममें पागल होगया है। उसी प्रेमके उन्मादने मेरे भन पर पूर्ण प्रभाव ढाल रक्खा है। मैं आपके विरहमें न्याकुल हो रही हैं. आप मुझे अपना स्नेह दान देकर मेरी रक्षा कीजिए।

नारीके कपटपूर्ण हृदयको सुदर्शन समझ गया था, अन वहाँ बहु एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहता था। वह उठा और उठका बोडा—' मान्या ! बाव मुझे क्षमा की जिए । बाव, मेरे मित्रकी बली, मेरी मां स्वरूपा हैं, बावके मुंडसे ऐवी अमिच पूर्ण नातें सुनकर में रूजासे गड़ा जाता हूं में ऐसा बन्तें सुननक क्ष्य एक क्षणको भी तैयार नहीं हूं। '' यह कहकर वह जानेका प्रथल करने लगा।

विजया हृदयका विर्य खो चुकी था। वह अवीर होकर बोळी—' मदन! एक क्षण ठहरिए : मैं कोई मृत्य नहीं हूं जो आप मेरे निकटसे इस तरह भागनेका अथल कर नहें हैं मैं आपके चरणोंपर पहती हूं। एक क्षणके लिए अपन पाषण हुएयको मृदु बना कर मेरी व्यथाको कहानी सु'नए। ''

सुदर्शन इस अप्रिय प्रमेशमें एक क्षणके किए भी अपना स्थ्योग नहीं देना चाइता था। लेकिन विजयकी करण पुकार सुनका वह बग रुक गया और बोका—" माताजी! र्हाध कि प्रि. आप अब और क्या कहना चाइती हैं ? क्योंकि में यहां अधिक देगतक नहीं ठहरना चाइता।"

विजयान अपने हृदयका संपूर्ण क्नंह स्मानचोहते हुए कहा—
' पिय मदन! ऊषाको क्नंडच्याकामें जरुता हुई एक अवलाको लोडकर चना जाना क्या आपका कर्तव्य है ! क्या पुरुष हृदय इतना कठों होता है कि वह नारीके हृदयकी वेदनाको नहीं समझना ! आपके स्वरूपको देखकर में यह नहीं समझ सकी थी कि आप इतने निष्ठु होंगे । वास्तवमें आप बहुत ही छठी झात होते हैं । आप एकवार अपने हृदयकी मावनाओंको जगाकर सोचिए। आपके वियोगमें मुझ अवला नारीकी क्या दशा होगी । थोड़ी कराना

की जिए, यदि आपके वियोगको मेरे प्राण कहीं सहन न कर सकें और वह कूच कर गए तो यह क्या आपके लिए प्रियंकर होगा ! प्रियं, बोलिए ! आप मेरे प्राणींकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं अथगा आपके वियोगमें उनका चला जाना ठीक है !''

सुदर्शनका हृदय उसका प्रकाप सुनकर एक क्षणको कांप टठा— फिर वह अपने हृदयके सिंहवेकको जागृत कर बोला—माता! आपके विचार सुनकर मुझे बढ़ा आश्चर्य हो रहा है। आप अपने अमूल्य प्राणोंको इस तरह मदनदेवके हाथोंका खिलीना बनाना चहती हैं इससे अधिक मुखेताकी बात और क्या होगी? वास्तवमें यदि आपको कामशाने अपना कक्ष्य बना लिया है और आप उसके बाणोंसे बेकल हो रही हैं तो आपको पातिश्चतकी अवेध्य ढालकी शरण छेना चाहिए फिर मदन आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा।"

सुदर्शनके विवेक पूर्ण वचनों से किपलाका कामविकार कम नहीं हुआ। वह उसी स्वरमें बोली—" वियतम ! पातिव्रतकी दाल तो मेरे हाथसे पहले ही टूट चुकी है। अब वह टूटी दाल मेरी क्या रक्षा कर सकती है श कामदेव मेरे हृदयके सिंह्न्चार दीपकको पड़ले ही चुझा चुका है अब उसमें विवेकके लिए स्थान ही कहां रह गया है श अब तो वहां कामदेवका कीड़ा स्थल बन चुका है। आप अब मेरे हृदयमें आशुन!यकका कार्य कीजिये और प्रेम-नाटककी मूमिकाको समाप्त कीजिए।"

ज़िय, आप इतने शंकित क्यों हो रहे हैं ? आपको यहां भय ही किसका है ! यहां मेरे और आपके अतिरिक्त है ही कौन ! आप इस कामके क्रिकुं जमें निर्भय विश्राम की जिए। आपको यहाँ स्वर्गीय शांकि शास होगी।

सुदर्शनने देखा—किएका आधक आगे बढ़ चुकी है, अब वह उसे और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता वह बोळा—"माताजी! मःताका यित्र हृदय इस तरह कलंक कालिमासे भरने योग्य नहीं है। जो मातृ संनद्द गंगाजरूकी तरह निर्मेख होता है, जिसमें क्षांरिनिधिकी तरह पित्रता होती है, जिसकी किरणें पीयूषके निर्झरकी तरह अमृत बहाती है उसीसे आप अपित्रता ताप और गाळकी घारा क्यों बहा रही हैं! आप शांत हों पातित्रतकी शरणमें आएं और अपने अंत:करणको मातृ संनदकी पित्रत्र घारामें विलीन करेंदे।

किए प्रेममें पागल होरही थी। वह यह कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वह अपने बहनेसे नहीं रुकी, बोली—प्रियतम! उपदेशके इन क्षारकणोंसे मेरे उन्नित्त हृदयको जांत करनेका यह असफ्छ प्रयव्य रहने दीजिए। जगसे जजेरित व्यक्तिके लिए देने योरण हम थोथे आनकी कहानी आप बन्द की जिए। इस समय तो यौजनकी मधुर तरंगोंको बहन द'जिए और मधुर उमंगोंके साथ प्रणयधाराको प्रवाहित की जिए। यौजन, सौन्दर्य, और उन्मत्ततासं भरे हुए इस प्राष्टिको ओठोंसे लगाइए और अपने अपूर्व प्रेमका परिचय दी जिए।

सुदर्शन थव अन्न उपदेशका अंतिम उपयोग करना चाहता था, बह बोला—'' रमणी ! साबधान हो । तृ बहुत आगे बढ़ चुकी है । अपने इस निंद्य न्यवहार द्वारा प्रेमके पवित्र नामको कलंकित मत कर। भेम बह स्वर्गीय शब्द है जिसे सुनकर हदयमें पवित्रताकी तरंगें डम- कृते कराती है। प्रेम वह मंत्र है जिसमें बासना और विलासकी भावनाएं नष्ट होजाती हैं। प्रेम वह अपूर्व बस्तु है जिसके द्वारा मानव ईश्वरके लक्षात् दर्शन कर सुख और शांतिके अनंत साम्राज्यको प्राप्त करता है। तु इस प्रवित्र शब्दका गढ़ा मत घेंट अगर तु प्रेम ही करना चाहती है तो अपने प्रवित्र पातिव्रत घर्मसे प्रेम कर जो तेरे जीवनको स्वर्गीय बना देगा।

कपिबाका मन अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह अपने अंतिम शस्त्रका प्रयोग करना चाहती थी। उसने अपने नंत्रींको अधिक मादक बना लिया था: बचनोंमें मधुकी मधुरताका काह्वल कर लिया था। बह बोली- ' प्राणेश! आपके मुंदसे घर्म धर्मकी बात मैं कई-बार सुन चुका हूं, लेकिन में नहीं समझनी कि धर्म क्या है ! और उससे क्या सुख मिळना है : कुछ सगयको यह मान भी लें कि तरह तरहके कष्ट देकर शरीरको तपाधिमें तपाकर और प्राप्त सर्खीका त्याग कर इस धर्मके द्वारा परलोक्तमें स्वर्ग सुख प्राप्त कर हैंगे, लेक्नि आपके उस घमके साथ भी तो उसी स्वर्गीय मुखका सवाल लगा हुआ है। फिर परलोकके अपः स सुर्खोकी लालसामें वर्तमान सुखको दुकरा देना ही क्या घमेकी आपकी व्यास्त्या है ! तब इस व्यास्त्यको आप पर-कोकके किए ही रहने दीजिए। इस लोकके लिए तो इस समय जो कुछ पास है उसे प्रधण की जिए। ध्यरण रहे आपके शब्द जातमें बह शक्ति नहीं है जो उन्मत्त रमणीके तर्कके सामने स्थिर रह सके। इसे तो आप अब रहने दीजिए और मुझे अपना आर्किंगन देकर मेरे जीवन और यौवनको क्रतार्थ की जिए।

कियन करना चाहती थी। सुदर्शनने देखा, जानेका द्वार बंद था। एक क्षणमें भारी अनर्थकी आशंभा उसे मास्त्रम हुई। उसने देखा ज्ञानसंभव काम नहीं चलता है। उसने अब छलका आलम्बन लिया, आनेको पंछे हटाते हुए वह बोला—

" थोड़ासा ठइरिए, भाष यह क्या अनर्थ कर रही हैं ? आप सोच रखिए आपको मेरे अर्लिएनसे कुछ भी तृति नहीं मिलेगी, केवल पश्चाचाप मिलेगा। आप जिस आशासे मुझे प्रहण करना चाहती हैं वह आशा आपकी पूर्ण नहीं होगी।"

कपिका च्लेजित होकर बोही— मेरी काशा अवदय पूर्ण होगो, क्यों नहीं होगी ? आपका आर्छियन मुझे जीवनदान देगा ।''

सुदर्शन उसी न्वरमें बोला—" नहीं होगी, कभी नहीं होगी, रमणी ! तु जिसे अनंग रक्षसे भग सुन्दर प्याला समझ रही है उर्ध्य तृति प्रदान करनेकी जरा भी कक्ति नहीं है। जिसे तु शांति प्रदायक चन्द्रविंव समझ रही है वह राहुके कठिन प्राससे प्रसित है। पुरुषत्व विहीन और रित किया क्षीण पुरुषके आर्लिंगनसे तुझे क्या तृति, क्या सुख मिलेला? इसमें न तो रितदान देनेकी शक्ति है और न मदनकी स्फूर्ति है!"

किप चौककर बोली-" हैं ? आप यह क्या कह रहे हैं ? नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, आप यह सब मुझे छलनेका प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपकी बातका विश्वास नहीं कर सकती।"

सुदरीनने अत्यंत विश्वासके स्वरमें कहा- "आश्चर्य है, तुम्हें

मेरी बातपर विश्वास नहीं होता! तुन्हारी समझमें क्या यह नहीं आता कि जिस रमणीकी दिव्य रूप राशिके टन्मत्त छीछा विद्यासने वीक्षण और कुटिल कटाक्ष पातमें रिनम्बत। और तृप्तिकर स्पर्शने देवताओं के हृदय भी विवलित कर दिए। ब्रह्माके बतको भंग कर दिया, विष्णुको अपना दास बा लिया और महर्षियोंकी तपस्याको नष्ट कर डाला उसका प्रभाव मेरे जैसे साधारण व्यक्तिपर नहीं पड़ता। मेरे पुंमस्बहीन होनेके लिए इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए।"

मुदर्शनकी बातसे किपिका भरवंत निराश हो चुकी थी। वह पश्चाचापके स्वरमें बोली—' ओह! तब मैंने व्यर्थ ही भपने हृद्यको कलंकित किया।"

सुदर्शन यह सुननेके लिए वहां खड़ा नहीं रहा। वह शीन्न ही कपिलाके घरसे बाहिर निकल गया।

बसंत ऋतु आई। वसंतोत्सव मनानेके लिए नगर निवासी उन्नक्त होकर उपवनकी ओर जाने कमें। सुदर्शन भी अपनी पत्नी और पुत्रोंके साथ वसंतोत्सव मनाने गया था। महारानी अभया भी यह उत्सव मनाने गई थी। उनके साथ विप पत्नी कपिका और उसकी अन्य सस्तियां भी थीं।

महारानी अभयाने सुदर्शनके सुन्दर पुत्रोंको देख कर अपनी दासीसे पूछा—''चपला, त्रया तू बतढा सकेगी यह सरक और पुष्ट बाइक किमके हैं।"

चपकाने कहा—महारानीजी ! यह सुन्दर बाकक नगरके प्रसिद्ध किनक श्रेष्ठी सुदर्शनके हैं। सुदर्शनके यह बाह्यक हैं, सुनकर कांपेका एकदम सिहर उठी, धनायास उसके मुंदसे निकक गया—" सुदर्शनके बाह्यक ! सुद्रीन तो पुरुषत्व हीन है।"

रानीनं कपिलाके हृदयकी यह सिहरन देखी, उसके कहे शब्दोंको सुना। यह सब उसे अत्यंत रहम्यजनक प्रतीत हुआ। उसने कपिलासे यह सब जानना चाहा।

किया उत्ते जानी काकर कह तो चुकी थी परन्तु उसे अपनी बातपर बढ़ी कजा आहे, वह कुछ समयको मौन रह गई। फिर बोळी— "महारानीजी कुछ नहीं, मैंन सुदर्शनके संबंधमें किसीसे यह सुना था।"

डसके बोलनेके ढंग औं लड़नाशील मुंडको देखकर रानीको उसके कहनेपा संदेह होगया. वह बोली—'नहीं कपिछा, तू अपने इदयकी पष्ट बातको मुझमें छुगा रही है, तू सत्य कह. तृते यह कैसे जाना है ? "

कापका अपने हृदयकी बातको छुपा नहीं सकी, उसने अपने ऊपर वीती हुई सारी घटना रानीको कह मुनाई ।

किप्राकी कहानी मुनकर रानीके हृदयमें एक विचित्र आकर्षण हुका । करणा और हाम्यकी घागएं तीत्र गतिसे बहने लगी । अपने हृदयमें सब भावनाएं लेकर वह बसंतोत्सबसे लौटी ।

रानी अभयाका हृदय आज अत्यंत चंचल हो उठा था। कितने ही प्रयत्नों द्वारा दवाये जानेपर भी अब उसके हृदयकी चंचलता नहीं रुक्त सकी तब उसने अपने हृदयकी हलच्छको अपनी धाय पंडिता। पर प्रकट किया। पंडता अत्यन्त चतुर और समझदार थी। उसने उसकी इस चंचलता के लिए बहुन विकास : उमने कहा—" बेटी, मैं बचपनसे ही तर समीप कार्योकी सहायिका रही हूं। जीवर मर तुझे अने प्रयन्ती द्वारा सुख पहुंचानेका प्रयत्त किया है। छेकिन मैं ऐने घृणित वार्यकी कभी महायक नहीं बन सकती। तू राजराना है, तुझे इन पतित क मुक्त विचारों को अपने हदयमें स्थान नहीं देना चाहिए। सुदर्शन पकाल लगा और संयमी पुरुष है, उनके प्रति तुझे आने हदयमें विकारकों सावना नहीं माना चाहिए। "

खभया बोली—" नहीं मां, तुझे आज मेरी प्रतिज्ञामें महायक बनना ही होगा, कान खोलकर सुनले। मैंने आज यह निश्चल प्रतिज्ञा की है। जब तक में यह मिद्ध नहीं कर दूंगी कि सुदश्नकी यह प्रतिज्ञा उसका कोग दोंग है, यह सब त्मकी प्रपंचना मात्र है और जब तक में उसे अपनी इस अकृतिम रूपगशिके साम्हने प्राजित नहीं कर दूंगी तबतक अल, जरू प्रहण नहीं करूंगी।"

पण्डिता आश्चर्यसे बोसी- वंटी ! मैं जानना चाहती हूं ऐसी अयोग्य प्रतिज्ञा करनेका कारण ! "

अभया उत्तिति होका बें ली-"तम कारण जानना चाहती हो, अच्छा छुनो। में इसे प्यार करती हं, मैं इसे चाहती हं, मैं अपना जीवन और यौवन इस पर अर्पण कर चुकी हं, छे वन वह अती है। वह विश्वविजयिनी महिकाओंकी शक्तिको नहीं जानना। वह सम्बी रूपका निरादर करता है, वह इस स्वर्गीय विद्यासको उपेक्षाकी दक्षिके देखता है । यस इसी लिए उपके बन और उसकी उपेकाको पराजिता करनेके लिए ही मैंने यह प्रतीज्ञा की है। "

घ य मां टमकी इस डेचेजनाने घनडा लठी. वह तसे कांत करनेके देहरमम बोली— बेटं. तेम यह दुराग्रद म छम पहता है, तेरो भाष्ष्ठ • ए कर देगा । अपना स्वेस्व • ए करनकी इस तेरी मितज में में थोडासा भी सहयोग नहीं दे • कृती. तुझे यह अपनी मितज ते।हनी होगी । "

रानोंने त्यी नेन जना के स्वरमें कहा—''नहीं मां, यह नहीं होगा। मैं अलजह का त्याग कर सकती हु, अपने प्राणोंका मोह भी होंद मकतो हूं लेकिन यह प्रतिज्ञा नहीं तोहता चहती। मैंने पूर्ण निश्चयके माथ यह प्रतिज्ञा की है और तृ ज्ञानती है कि मैं जो निश्चय कर लेती हूं नमें पूरा करके ही हाइती हूं। तुझे मेरे निश्चयकों मफ़क बराना होगा। ''

अभ्य के निध्ययंके संपन्ने घाय निरुपाय थी। उसे अपने मनके विरुद्ध टक्तके इस अनुचित अध्योग देना पद्धा।

चंप पुर नरश आज किसी कार्यसे अन्यत्र गये हुए थे र सनीने अ.ज गत्रिको ही सुर्द्शनको अवने गहलग बुकाना उचित समझा ।

भाज नतुर्द्धीकी राजि थी। सुदरीन एकान स्थानमें आज राजिको मौन रहकर आस्मर्चितन किया करता था, पंडिता सायने गुप्तद्वात्से अपने गुप्तवरी द्वारा महत्वमें तटा मंगाया। सुरश्चित अपने ध्यानमें मग्न था, उसे रानीके इस पड्यन्त्रका कुछ भी पठा वहीं था के महत्का यह कमरा, जिसमें सुदर्शनको रक्ला गया था, मादक द्रव्योंसे सजा हुआ था। ध्यानस्य सुदर्शनको रतेजित करनेके लिए सामी उमके निकट आकर अपने कामोद्वार प्रकट करने लगी। वह बोली—" प्रिय कुमार! आप किसके लिए यह ध्यान लगाये हुए बैठे हैं है देखिए इस तपस्यासे आपको अधिकसे अधिक सुन्दरी देवशालाएं पास होंगी लेकिन देवशालाके सौन्दर्यको जीतने-वाली यह बाला आपके साम्हने स्वयं उपस्थित है तब आपको अपने शरीरको कुछ देनेकी क्या आवश्यकता है नेत्र खोलकर आप मेरी इस अनिध सौन्दर्यको देखिए। सुनिए, मैं राजरानी हूं। मेरी प्रसन्ताकी एक दृष्टिसे आप स्वर्गीय वैभवके स्वामी बन सकते हैं। आप अपनी इस मनोहर दृष्टिको इसत्यह बंद न कीजिए। इस सौन्दर्यका दिना कीजिए।

रानीके प्रलोभनसे पूर्ण कामोर्जनक विचारोंको मुनकर मुदर्शन अपने इदयमें सोचने लगा—गारीका यह पतन! जिसके प्रभावसे वह अख्व ब्रह्माण्डकी पूजनीया देवी बन जाती है जो संसारमें मातृत्वकी पवित्र प्रतिमा बनती है, जिसके हृदयमें मातृस्नेहका सरम सरोवर खहराता है, बडी नारी इस तरह प्रचुर पापकी सृष्ट उत्पन्न करनेके लिए तैयार होरही है! पतनकी प्रबल आंधीमें संमारको बहा देनेका प्रयत्न कर रही है! और यह मानव कितना अज्ञ है जो अपने विवेकको खो कर इस पृणित मांस पिंडके आगे अपना मन्तक झुका देता है। जिसका अन्तरतम अनंत शक्तियोंका वेन्द्र है, जो विवय गुण-रत्नोंका समुद्र है वही अपनेको इन नश्वर विषय विद्यासोंका

दास बना छेता है। छेकिन यह पतिता रमणी मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं दिन्य आत्मदर्शनमें मझ हूं, इसके मादक पहारोंका मेरे बज़ हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पह सकता। मैं उस आत्म-प्रकाशमें स्थित हूं जहां इसके कार्माच हृदयकी आरोपें प्रवेश नहीं कर सकती।

सुदर्शनको उसी तरह ध्यान-निमग्न देख अभया अनुत्रय करती हुई बोली—" प्रिय कुमार! देखिए, कितने समयसे मैं प्रेम भिस्तारिणो आपकी संवामें खड़ी हू लेकिन आप इतने निष्ठुर हैं कि मेरी और दृष्टिपात तक भी नहीं कि के एकबार आप इप स्वयंके साम्राज्यको देखिए, यह सब आपक चरणों में समर्पित होनेके लिए खड़ा है। बम आपकी बनेह हिंद भाकी देर है। आप अपने बनेह नेत्रोंको खोलिए और मुझे संतुष्ट की जिए।"

भ्यानस्य रादर्शनका हृद्य इम ममय उच्चकोटिकी आत्म भावनाओं में निम्म हं हा या। वह अपने ध्यानसे थोडाए भी चिला नहीं हुआ। अभ्याने उसके हृद्यमें काम विकार उत्पन्न करनेके छिए अनेक चेष्टाएं की। छेकिन उसे अपने सब प्यनों में निष्ककता ही प्राप्त हुई। तब अन्तमें उसने ध्यानस्य सुदर्शनके के मल अक्कों का स्पर्शका उसे उत्तिज्ञ करने का प्रम्न किया। इघर रजनी कामिनी उसके इस पाप कृत्यका देखकर भागनेकी चेष्टा करने छगी। अपने प्रचंड किरण दंडको छेकर स्यादेव उसे इस अनर्थकः दंड देनेकी चेष्टा करने छगा। सुदर्शनका ध्यान अब भंग हो खुका था। पराजित सम्माक पेम अब कराज कोषमें परिणत हो गया। बदलेकी भावना

उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी, उसने उपाय सोच लिया, अवानक ही वह बड़े जारसे चिल्लाने लगी। कोई दौड़ो, यह दुष्ट मेग सतीत्व नष्ट करना चाहता है। इसी समय उसने अपने बदनकी बहुमूल्य साड़ी चीर फाड डाकी। नखोंसे अपने बदनको खरोंच डाका और अपना बहुत ही बेटंगा रूप बना लिया।

उसकी चिल्लाहर सुनकर द्वारपाल दीहे आए, उन्होंने सुदर्शनकी पकड़ कर अपने बंबनमें ल लिया।

राजदाबार लगा हुआ था । सुदर्शन अगराधीके रूपमें खड़ा था। उसपर राजरानीके सर्वीख इंग्णिका अपराघ था। सैनिकॉने उसे राजमहरूमें एकाकी रानीके समीप पकड़ा था, उसका अपराघ स्पष्ट था।

उसे प्राण दंड मिला, जिसे उसने इंसते हुए इदयसे न्वीकृत किया—सुदर्शनको प्राणदंड देनेके लिए बधिक उसे शुलीकी कोर छेगए थे। उन्होंने उसे शुलं पर चढ़ानेको खड़ा किया। छेकिन उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा। शुलीका स्थान सिंहासनने छे लिया था और सुदर्शन उसपर बैठा इंस रहा था। गगनसे इर्षध्विन हो उठी थी और देवगण जयर शब्द बोलां लगे थे।

बधिकने यह आश्चर्यजनक घटना देखी । वह राजाके निकट दौड़ा गया और सम्पूर्ण घटना चंगापुर नरेशको छुनाई । उन्होंने आकर इस देवी चमरकारको देखा ।

रानीका कुत्सित इदय भयसे भर गया था। उसे अपने कृत्य वर पश्चाचाप होने कगा। वह रोती हुई सुदर्शनके चरणींपर गिरी ब्लीस राजाके साम्हर्ने सुद्दशंनको निद्रीय प्रमाणित करते हुए उसने अपनह अपगय स्वीकार किया ।

पाप पराजित हुआ और पुण्यकी विजय हुई। राजा और प्रजाने एकपरनं त्रतके इस प्रभावको देखा, उनका मस्तक सुद्दशनके पवित्र बरणीपर झुक गया था।

सुदर्शनने अपने अपदर्श द्वारा दिख्ता दिया कि हर्वती यदि अपने भण पर स्थिर रहता है तो उसे संभारकी कोई भी शक्ति पराजिता नहीं कर सकती । सत्य जिल सनय अपने हट् तेजको प्रकाशित करता है उस समय उपकी पखर किरणोंके सामने असस्य और प्रप्रकृष्ट अणके लिए भी स्थिर नहीं रह सकता।



### [ १६ ]

## सुकुमार सुकुमाल।

(वह इतना सुकुमार था कि दी गकका प्रकाश उसके नेत्र सहन नहीं र सक्ते थे। रतन-कम्बल उसके शरी को चुभता था।....)

#### (8)

सुरेन्द्रदत्तके प्रभावको उज्जैन जानता था। वे नगरके प्रधान धनिकोंमें से थे। उनका बैमव बेसुमार था। यशामद्रा उनकी परनी सुशीक और सुदर थी। दोनों प्रेममरन थे। धन और यौरन, शांक और सुंदरता दोनों के स्वामी थे। सम्मान और यशकी उन्हें क्मी न भी। वे चरितवान और संयमी थे—उन्हें मन कुछ प्राप्त था। यदि कुछ इमी थी तो यही कि वे संतान होन थे। वे सोचा करते थे कि मेरा यह अनंत वैभव किस छिए ! मेरे इस उज्बल वंशकी मर्यादा कीन स्थिर रखेता! अह ! मैं अपुत्रवान हूं ! यही सब सोच कर वे वेचेन हो उठते। अते वेभवके उस नंदननिकुंजमें एक मुक्त वेदना कराह उठती ।

शादके पात:कारूका समय था, दिशाएं निर्मेल और प्रक्रिक शान्त थीं। यशोभद्रा प्रकृतिकी सुन्दर छटा निरीक्षणमें निमम थी 🛦 पक सुकुमार बालक—इसी समय उसने देखा । दौहकर उसने अपने ्युरुसे घुनरित अंगोंको माताकी गोदमें डाल दिया। इत्यकी सम्पूर्ण समता अमेट कर माने उनके मुकुमार अंगोंको झाहकर उसका चुंबन किया । पुत्र विशीना यशोभद्राके हृदयको एक गहरी चोट लगी। बह तहप उठी-भाइ! सरक टास्यसे भग हुआ बालक किसका दृद्य नहीं चुराता ! दारिद्रच का भयानक कष्ट हृदयकी अपार वेदनाएं उसके सरक हास्यमें विकीन होजाती हैं, उसका भोला मुंद अवार शोकशागरमें भी स्वर्गीय मुख़की तरंगें उलक्ष करता है, जरुता हुआ हृद्य उद्दूष च्छता है उनके म्परीमे-बालक ! अहा बालक !! कितनी सीमाम्य-शास्त्रिनी है वह महिका, जिसकी गोद पुत्रगतसे मरी हुई है और मैं उस सुखसे सर्वथा वंचित हूं । मां, अहा ! संसारके सभी मधुर रसींके संमित्रणसे इस शब्दकी रचना हुई है, वह मधुर शब्द जिससे स्नीकी इद्तंत्री अंकारित हो टटती है। ओह! मैं कितनी इत्यागिनी हूं 🛊 मैं उस सुन्दर शब्द सुननेके सीय स्थाने रहित हूं। परनीका महत्व मातुरुहार्मे है, क्या मैं भी उस सौभाग्यको प्राप्त कर सकूंगी ?

बह विवारोंकी सरितामें बहती गई, अनायास सूर्यकी चमकती। इहै बाक किरणोंने उसका ध्यान भंग किया। वह उठी, उसने देखा, कि

सारा संतार स्वर्णमय बन गया था, उसने स्नान किया और देव-मंदिरको चल दी।

द्वार प्रवेश काते ही उसे महात्माके दर्शन हुए । उसने भक्ति स्वीर श्रद्धासे उन्हें भणाम किया । महात्माने आशीर्वाद दिया । तृ सुस्ती हो । अरे ! यह क्या ? यशोभद्राके नेत्रोंसे अश्रुवारा वह चली। महात्मा विचलित हो उठे । बोले—पगली, तृ रोती है ?

महात्माजी ! कहते हुए उसका हृदय करूण हो उठा । वह बोली-योगिराज ! आप सब जानते हैं, कहिए । कब में पुत्रवती होऊंगी ! मैं अभागिनी क्या कभी मां इब्द सुन सकुंगी ! बतलाइए क्या सुझे पुत्र-सुख मिलेगा ! महात्मा बोले-" बहिन! शन्त हो । संभाग्में मब्को सब कुछ मिलता है, तुझे भी मिलेगा । तेरे पुत्र होगा-ऐथा पुत्र जो अपने उन्नत आदर्शसे संभारको चिकत कर देगा, जिमकी यश्चानिस संसार गूंज बठेगा, उन्नत मस्तक जिसके चरणीय लोटेगे जिसकी चिम्त-चिन्द्रका भूतलवर अपनी अज्जबल किरणें फैलायेंगी ऐथा पुत्र तेरे होगा । 'किन्तु '...महात्मा मौन होगए।

यह सुनकर पुत्रकी उत्कट ६च्छा रखनेवाली यशोभद्राका हृदय-ह षसं फूल उठा—पर महात्माके अंतिम शब्द 'किन्तु', को वह समझ नः सकी । वह आंतुर होकर बोली—महात्मा ! कहिए इस ''किन्तु''का क्यार मतलब ! इसने मेरे हर्षित हृदयको बेचैन कर दिया है । इसने उद्धः अनंत आनंदके दरवाजेको बंद कर दिया है जिसमें में शीम प्रवेशः करना चाहती थीं । इस '' किन्तु '' की पहेलीको शीम इल की जिए । महात्मा कुछ सोचकर बोले—बहिन ! तुझे पुत्र-रत्न तो प्राप्त होगाः किन्तु पुत्र प्राप्तिके साथ ही तुझे पति—वियोग होगा। पुत्र जन्मके समय ही तेरे स्वामी इस संसारकी मायाका त्याग कर तपस्वी बन जायेंगे!

यशोभद्रानं सुना—देखा, महात्मा ध्यानमम होगए हैं। वह ठठी, देव-दर्शन किया और हर्ष विषादके डिंडोलेमें झुलती हुई अपने घर चल दी।

#### ( ? )

कारूकी चारू नियमित है। संसारके प्राणी जो नहीं बनना चारते उसे समय बना देता है। जो देखना नहीं चारते है समय अपनी परिवर्तन शक्तिमें वड़ी दिख्ला देता है। समयकी गतिने यशोभद्राके लिए वह अवसर ला दिया जिसके लिए वह अस्यन्त उन्सुक थी।

बह अब गर्भवती था। अपन हर्पके हिंडोलेको वह होले होले सुना रही थी, उसका हृदय किसी अभृतपूर्व आशाके प्रकाशसे जगमगा रहा था। नगरके ट्यानमें कुछ तप्तवी महारमा प्रधारे थे। सुरन्द्रद उनके दर्शवके लामको संवरण नहीं कर सके। वे शीघ ही उद्य नमें पहुंच गए। महारमाकोंका उपदेश चल रहा था संसारकी नश्च ताका नम्न दिरदर्शन होरहा था, उपदेश प्रभावशाली था। सुरेन्द्र-दत्तके हृदय पर इस उपदेशने इतना गहरा रंग जमाया कि वे उसीमें रंग गए, घरकी सुधि गई। प्रलीके प्रमका तूफान मंग हुआ और वैभवका नम्ना उत्तर गया। अधिक सोचनेके छिए उनके पास समय नहीं था। वे उसी समय तरस्वी बन गए।

इधर, उसी समय यशोभद्राने एक सुन्दर बाककको जन्म दिया। उसके मकाशसे सारा घर जगमगा उठा । स्वजन हितैवियोंके समुहसे मा न्यास होगया, मंगक गान होने रूगा झौर याचकों को सभीष्ट वस्तुयें मिकने रूगीं। कैसा स्थाश्चर्य जनक प्रसंग था यह। इत्रर पुत्र जनम स्थर पति वियोग! संसार कितना रहस्य मय है!

सुरन्द्रदत्तने पुत्र जन्मका संवाद सुना, पर वे तो उस दुनियांसे बहुत दूर चले गये थे। इतनी दूर कि जहांसे छौटना ही अब असंभव था।

यशोभद्राने भी सुना, पित तपस्वी बन गए हैं। उसे कुछ रूगा पर बह तो पुत्र—जन्मके हर्षमें इतनी अधिक मझ थी कि उसे उस समय कुछ अनुभव दी नहीं हुआ।

#### ( ३ )

शुम्बताके अवगुंठनमें छिपा हुआ सुरेन्द्रदत्तका पांगण आज बाइकोंकी चहरू पहलसे जाग ठठा था, बाइकोंके समुहसे विरे हुए सुकुमालको देंखकर माताका इदय उस अकिन्यत सुखका अनुभव कर रहा भा जो नसे जीवनमें कभी नहीं मिला था। सुकुमालका शरीर चमकते हुए सोनेकी तरह था। कीमती बर्खोसे सजकर जब वह बाह्य चाहसे चलता था, तब दर्शकोंके नेल्ल उसकी और बरवस खिंच जाते थे। बाइकके सरह और अल्लिनिम स्नेह—सुधाको पीकर मां अपने इदयको तृप्त करने छगी।

शंकित हृदय कहीं विश्वाम नहीं पाता । कुछ समयसे यशो-मद्राका हृदय अपने पुत्रकी ओरसे किसी अज्ञात भयसे भरा रहता है । बहुना हुआ सुकुमाक बबसे अपनी छीकाओंसे टसे प्रसक्त करने क्या तभीसे उसके हृदयकी गुप्त आशंका और भी अधिक बहुने करी है। पीछे तो वह स्तनी भयभीत होने हरी कि अगर घरमें उसे मुकुमाल न दिखता तो घनड़ाकर वह पागलसी हो जाती। अंतमें उसने एक दिन भावी आशंकासे छुटकारा पानेका साधन खोज निकाला। उभने उज्जीयनीके पिनद्ध निमित्तज्ञानीको निमंत्रित किया और अपने पुत्रका भविष्य पृष्ठा। ठीक तरहसे विचार करते हुए वह बोला-भद्रे! तरा ब'लक संसारका एक वहा महात्मा होगा। उच्च को टिके गहात्माओंका सत्संग और उपदेश उसे अत्यंत प्रिय होगा, और दिसी दिन यह भी होगा कि वह उन महात्माओंक उपदेश और प्रभावसे उस मार्गम अपनर होगा जो इस संसारसे बहुत दूर और बहुत कठिन है।

यशाभद्रानं निमत्तज्ञानीके शब्दोंको सुनः और अपने हृदयकी वेदनाको दवाकर उन्डें विदा किया। किर वह अपने पुत्रके
भविष्य संबंधमें विचार करने करा। '' मेरी शंकाएं निम्क नहीं थी ''
अच्छा हुआ कि भमय रहते मेंन इसका निश्य कर लिया नहीं तो
उस समय जब भविष्य अपन पंजेंसे मुझे जकड़ लेना तब उसका
भविकार कठिन होता। तब कया मेंग हृदय-धन नेत्रतारा—सुकुमार
सुकुमार मेरे अविरक्ष केह- भागरको पार कर इस अट्ट वेशवके
सिहासनको ठुकरा कर तथस्वी बन जायगा? इतना कोमक
शरीर क्या उस कठिन तथस्वरणके लिए समर्थ हो सकेगा?
सम्भवतः ऐपा ही हो। किन्तु नहीं! मेरे होते हुए मेरे ही सास्हने
बह तथस्वी नहीं बन सकेगा? नहीं—कभी नहीं, मैं ऐपा कभी नहीं
होने दुंगी। मैं आत्मज्ञानका उसे कभी मान ही न होने दुंगी।

विकासकी तीक्षण मदिरासे विषयकी तीज तृष्णासे में उसका इदय तृप्त ही नहीं होने दूंगी में ऐसा करूंगी, मैं ऐसे साधन उपस्थित करूंगी कि उसे जीवनभर वेरायका गृइ-त्यागका म्ब्या ही न आए। बह प्रकोभनाओं के प्रथमे आगे बढ़ाकर अपनेको कहीं छे ही न जा सके। अब उसे चारों ओर अनन्त ऐश्वयंका साम्राज्य ही दिख्छाई देगा। बासनाके गीत गानेवाली सुन्दरियोंसे वह अपनेको थिए। पायगा। वेरायके अंक्रोंका छेदन करनेवाली बाल एं उसे विकास मदिरा पिछाकर मुख्य कर देंगी और तहणी रमणियोंका मधुर आछाप ही वह सुन पाएगा। उसे मृदुल हाम विकास और तीक्षण कटाक्षपात ही सब खोर दिख्छाई देगा, देखंबुणी तब वह इस विन्तृत मोहमंदिरसे अपनेको किम ताह निकालना है । स याविनियोंके स्नेह बंचनकी छीलासे वह अपनेको केसे मुक्त करता है !

हां, और में यह प्रवंत्र भी कहाँगी कि जो वैरागके प्रतिनिधि हैं, जिनकी आत्मा किसी एक रहस्यमय ध्वनिसे प्रतिध्वनित होती रहती है, जो मोहमंदिरमें तीत्र निरुद्ध मानवोंकी हृद्यतंत्रीको ध्वनित करते हैं और आत्म सत्तास मुले हुए मनुष्यके अंतरंगमें प्रकाशकी किरणें फैलाते हैं, उन महात्माओंका उपदेश उसे दुर्लम हो जायगा। उनका प्रस्यक्ष दर्शन तो क्या अनका चित्र भी वह न देख सकेगा। तब फिर में देखेंगी उसके हृदय मरुष्यक्षमें वैरागकी आवाज कैसे प्रवेश करतो है ! हां, तब यही करना होगा।

विचारोंकी टहीस किरणोंने उसके म्हान मुख मंडहको कुछ समयके किए चमका दिया । विवादकी रेखाएं विकीन होगई ब्लीर बह अविष्यके अमृत पूर्व अमृतवानसे उछक पड़ी । (8)

सुकुमाल अब युवक था। बाल्य अवस्थाके सरल विनोर्दोके स्थानमें अब यौ नका उनमाद नृत्य करने लगा। अपनी स्नेहमयी जननी-के अनुपम स्नेड पात्र सुकुमाल रलचित्रित सुन्दर पासादमें रक्षित रहने लगा। एक नई उनंगने उसके हृदयको लहरा दिया था, सुन्दर शरीर पर यौवनने एक नई ज्योत्सना छिटका दी थो।

अब वह उस स्थितिमें था जहां जीवनके लिए एक नया संदेश माप्त होता है और जशांसे उस दिव्य सदेशको छेकर युवक संसारक महान कर्त्तव्य क्षेत्रमें अवतीर्ण होता है। यह उसकी परीक्षाका समय था। कर्त्तव्य और वामनाओंका यह तुमुळ युद्ध था। कर्नक्षेत्र और भोगम् मके दो प्रशस्त मार्गे थे जिन पर चलनेका उन्हें निर्णय करना था । तरह तरह विकाम मामित्रयां उसके मामने मौजूद थीं। यशो-भद्राने उसके सुकुनार हद्य पर वासनाका प्रभुख जमानेमें किसी प्रकारकी कमी नहीं की थी। उसे बंधनमें मजबूतीसे जकह रखनेके लिए उन्मत बालाओं का समूह उपस्थित का दिया गया था। तरुणी सुन्दरियोंसे वह वेष्टिन थः। उसके चारों ओर विकासकी तरक तरंगे हिलोरे लेने कर्गी। जो कुछ मिला उसीमें मझ हो गया। माता द्वारा निर्मित भोगभू मिर्मे उभने अपनेको उन्मुक्त छोड़ दिया। वह दिन सत एक आकर्षक स्वय-राज्यमें मस्त रहने लगा । उसके जीवनका अमूल्य समय एक माथामय श्रृह्वकासे बद्ध हो गया।

(4)

व्यापारीका रत्नकम्बक महामूच्य होनेके कारण कोई के नहीं

रहा था। असरुमें वह एक रक्ष-विकेता था। मूल्यवान रक्षीका व्यापार करना ही उमका ध्येय था। उसके पास रक्षोंके अतिरिक्त एक बहुमूरुय रत-कंबरू था। अनेक स्थानींपर उस कम्बरुके वेबनेका उसने प्रयक्ष किया परन्तु दुर्भाग्यसे उसके मूल्यको कोई आंक नहीं सका।

वह निगश होकर उज्जयिनीके महाराजके निकट आया था। उसने निर्णय कर लिया था कि किसी भी मुल्यपर वह उसे बेंच देगा। महाराजको उसने कंबल दिखलाया। वास्तवमें वह बहुमूल्य था। कीमती रतन और मणिएं उसमें जही थीं। मुंदर कारी गरीका वह एक जम्मूना था किन्तु वह स्तना अधिक कीमती था कि महाराज उसे चौथाई कम मूल्यपर भी नहीं खरीदना चाहते थे। ज्यापारी स्तसे अधिक घाटा उठानेमें असमर्थ था, वह बा रहा था।

यशोभद्राको उसके कंबलका पता लगा। उसने उसे अपने भवन पर बुलाया और उसकी इच्छानुमार मनमाना मूल्य देकर अपने पुत्रके लिये उसे स्काद लिया। व्यापारी यशोभद्राके उदार इदयकी पसंशा करता हुआ चला गया। कंबल सुकुमालके पास भेजा गया किन्तु हाथमें लेते ही उसे वह इतना कठोर लगा कि उसने उसे उसी समय अपने हाथोंसे हटा दिया। यशोभद्राने निराश होकर उसके टुकड़ोंसे अपनी पुत्रवधुओं के पहरने के लिये सुंदर जृतियां बनवादी।

एक समय सुकृमाककी द्वितीया पत्नी सुन्दरी ज्येष्ठा अपने पैरोंको घो रही थी। स्त्रवर्ण जृतियां उसके पास ही पड़ीं चमक रही थीं। उत्पर उड़ते हुए एक तीक्ण-दृष्टि गृद्धने उसे देखा। उसे कगा, यह मांस पिंड है। वह उन्हें छेकर उड़ा परन्तु कुछ दूर जाकर ही उसका अम दूर होगया। उसे म छम होगया कि यह उसके कामकी चीज नहीं है। उसने उसे नीचे छोड़ दिया। नीचे बेश्या बसंतसेनाका भवन था। वह अपनी अष्टालिका पर खड़ी हुई कुछ देख रही थी, अचानक किसी चीजको गिरते देखकर वह चोंक पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा—अरे! इतना बहुमूल्य पाद त्राण! राजरानीके अतिरिक्त यह किसका होगा। उसने सोचा, और वह उन्हें छेकर राज भवन गई।

महाराजको मन्तक शुकाकर वह बहु मूल्य पाद-त्राण उसने उनके सम्मुख रख दिया महाराजने देखा कि प्रकाशको छुन्दर किरोगे उससे निकल रही हैं। देखकर ने आश्चर्यमें पह गये। इतने बहु मूल्य पाद त्राण किमके होंगे ? मेर राज्यमें इतना सौमाग्य किस महिलाको अस है ? में आज ही उस धनिक जिरोमणिका पता लगा लुंगा उन्होंने अपने गुप्त नरोंको उम पाद त्राणके स्वामीका पता लगानेकी आज्ञा दी। पता शीघ्र ही लग गया। उन्हें माल्यम होगया कि सिटानी यशोभद्रकी पुत्र वधुकी ये पादुकाएं हैं। राज्ञाने सोचा, इतनी गौरवाशा लगी महिलाका परिचय मुझे अवस्य होना चाहिये। उन्होंने अपने प्रधान मंत्री द्वाग यशोभद्रको सूचना भेजी कि में आपके पुत्रको देखना चाहता हूं।

यजोभद्रान अवनेको स्त-स्त्य समझा । म्वागतका शानदार प्रबन्ध किया गया महाराज पर्धार, बढ़े ठाठसे उसका अभिवादन किया गया अश्व रत-सिहामन पर बिठलाकर उनकी आरती की गर्या परन्तु यह क्या ? राजाने देखा-सुकुमालकी बढ़ी आंखोंसे, अश्रघारा वह रही है। वे बोले-भद्रे! तेरे पुत्रको यह रोग कबसे सम गया है ! उमकी आंखोंसे ये आंमु क्यों निक्छ रहे हैं !

यशोभद्राने देखा कि एचमुच ही लड्केके नेत्रोंसे जलवारा वह बही है। ओह ! मैं समझी।"

वह बोली-महाराज ! सुकुमालके रात्रि दिन अवतक रलद्वीर्पीके टउउन्ह प्रकाशमें ही व्यनीत हुए हैं। इसकी आंखोंने कभी सूर्यके तीक्षण प्रकाश और दीपककी ज्योतिके दर्शन नहीं किये। आज दीपक द्वारा आपकी आरती उतारी गई । उसकी तीव ज्योति इसके सकोमक नेत्र सहन नहीं कर सके । इसीसे यह आंसुओं की घाग वहा है हैं। सनकर महाराज चिकत रह गये।

माजनका समय हो गया था। यशोभद्राने अग्रह किया-महागतका भोजन यहीं हो।

वे उसके आग्रहको टाल न सके। सुकुमालकी भी थाल वर्डी अही। वह भी राजाके पास ही खाने बैठा। थारुमें परोसे हुए चाव-लों में से वह एक एक क्या निकाल कर खा रहा था। श्रेष्ठिपत्रकी इस अन्मिजन से राजाको आश्चर्य हुआ। वे फिर बोले- 'भद्रे! यह तेस सकुमाल तो यहा भोला है। इसे तो अभी तक यह भी नहीं मास्ट्रम कि भोजन केसे किया जाता है ? तूने इसे क्या शिक्षा दी है ? देख यह इन चावलों मेंसे एक-एक कण निकाल कर खा रहा है।

अब यशोभद्राको हंसी आए विना नहीं रही । वह किंचित मधुर हास्यसे नोली-" महाराज ! इसमें भी एक रहस्य है। यह नालक स्बद्धे हुए कमर्कोमें बसाए हुए चांबर्कोका भोजन निरयपित करता है ह आज वह कुछ कम थे। उनमें दूसरे चांवल मिला दिये गये थे। इसलिये वह उनमेस कमल पुष्पवासित चांवलोंको चु का स्वारहा है।

वाह १ सुकुमारताकी हद होगई ! सुकुमालको इस सुकुमारतापर राजा मुख हो गर्य । उन्होंने प्रसन्न होकर उसे ''अवंती सुकुमार'' का पद पदान कथा।

भोजनके पश्चात् राजा यशोभद्राके विश क भवनका निरीक्षण करते हुए अंभकारसे व्य स एक तहम्बानके निकट पहुँचे। उसमें नीचे उतानक किय छाटा और सुंदर सीटिगां थीं। पकाशकी महायतासे उन्होंने देखा, असंख्य रतन उसमें विख्य पहें थे। इतनी धनर शी देखका उनके आश्चर्यका टिकाना नहीं रहा। व्होगद्राने बहुमूह्य का वन्हें भेंट किये। महार ज व्योभद्राकी उदारता और सुकुमादकी सुकुमारतायर विचार करते हुए अपने शासादमें पहुँचे।

(4)

साधु महात्मा देशके प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रतासे विचरण करते। हैं। उन्हें कोई बन्धन नहीं—उन्हें किमीसे आशा नहीं। वे आने लिए किसी प्रकारकी सहायताके इच्छुक नहीं। आत्मरम मस्त, निर्द्धन्त वे महात्मा उन्ह्युक्तभावसे चाहे जहां अपने दरीरको हरू देते हैं। के केवरू वर्षाके चार मास किसी एक स्थान पर ही व्यतीत करते हैं।

वर्षाका सुद्दावना समय आगया। रिमझिमका मधुर इन्द्र अमृतः दालनं लगा। प्यीदाकी पुकार प्रारम्भ होगयी। अंबर अनेक प्रकारके वस्त्र बद्धनं लगा और मेघ पृथ्वीको प्रावित करनं लगे। तपस्वी गणघराचार्यने अपना चातुर्मास राज्जयिनीमें करना निश्चित किया। वशेमदाके मद्दके पास ही एक सुन्दर रद्यान था। बोग साधनके

लिये उन्होंने उसे उपयुक्त समझा । वे वहीं ठहर गये ।

यशोभद्राको माछ्य हुआ कि मेरे महरूके निकट ही किसी महात्माने आसन जमाया है। वह सब कुछ छोडकर ननके पास गई। यद्यपि वह समझती थी कि महात्माओंका निश्चय वज्रकी एक सुदृद्ध दीवारूकी तरह अवस्त होता है किन्तु किर भी उसन प्रयत्न किया। वह बड़ी मिक्तिसे करूण स्वर्म बोली—महात्माजी! में रोक तो नहीं सकती पर एक प्रार्थे जा करती हूं। आप यदि इस दासो पा द्या करें तो इस स्थानको बदल लीजिये। इम राज्यमें आपके लख्ये सुन्द्रसे सुन्द्र स्थान मौजूद हैं। आप उचित समझें तो उनमेंसे किसी अन्य एक स्थानको चुन लीजिये। महात्मा शान्ति—राज्यको स्थापित करते हुए बोले—'भेदे! मेरा स्थान तो निश्चित होगया। यह असंभव है कि मैं स्थान बदछं। तु कह. तेरा मतलब क्या है !

हृदयकी समस्त वद् ॥ समेटका यशाभद्र। बोली—"महातम जी! मैं त्रया कहूं! आपने निश्चय हो का लिया है। खेर, आप तो जानते ही हैं मेरा एकलौता पुत्र है, मैंन उमें किनने हड़ बंधनोंसे जकड़ रखा है। अप ही उन बंधनोंका खोडनेमें समर्थ है, बस मैं सब आपसे यही वरदान चाहती हूं कि आप अपने चालुमां मके समयमें इस प्रकार उरदेश न दें जो उसके कानों तक पहुंच सके और मेरे बसाए हुए स्वम—राज्यको छिन्न भिन्न करदे।

साधु दयाई होकर बोले—" भदे! मैं तंरा मतलब समझ गया। अपने दृदयसे व्यर्थ चिन्ताएं निकाल दे। मेर चातुर्मास तक यह न होगा।" महात्माके बचन मिल जानेपर उसके सिरसे चिन्ताका भार कल कम हुआ।





सुकुमार सुकुमाल मुनि अवस्थामे स्थार्णनार नापका सद्यण कर रही है





( & )

महात्माका चातुर्मास समाप्त हो गया, आज उनके उज्जियिनी से विहार करनेका दिन था। सबेरे चार बजेका समय था। वे पाठ कर रहे ये उनका स्वर आज कुछ ऊंचा हो गया था देवताओं के वैभवका वर्णन था। एक आवाज सुकुमाक के कार्नो तक पहुंची। वह पूर्व स्मृतिके तार झनझना उठे। किसीने उसे जगा दिया। वह बोक उठा—" अरे! में आज यह क्या सुन रहा हूं ''' स्वर कुछ और ऊंचा होगया। पूर्वजन्मकी उसकी स्मृति जागून हो उठी। यह तो मेरे ही पूर्व वैभव वर्णन है। अरे में क्या था और व्याज क्या हूं ! वे विकास के दिन किमतरह चले गये। वे सुखद स्मृतियां आज समेरे अंतरपट पर कुछ मीठी मीठी थाकियां दे रही हैं जब क्या उसी तरह यह भी नए हो जायगा। ज ऊं उनसे ही माछन करते। ''

वह उठा—रात्रि कुछ अवशेष थी। शुन्यगतिमे ही महलसे नीचे उत्ता और सीधे महात्माके पास चला गया। आज उसके लिये कोई पतिकंप नहीं था। यदि होता भी तो वह उसे कुचल डालता। उसकी मनोभावना आज अत्यंत प्रचल हो उठी थी। जाकर महात्माको पणाम किया। बोला—'' महात्मा! हां आगे और कहिये मेग वह सम्म उप तो गया—यह सम्म उप मेरा अब कवतक स्थिर रहेगा?'' महात्मा बोले—' पुत्र तू ठीक समयपर आ गया, बस अब थोड़ा ही समय शेष है।' मुझे हर्ष है। तू आ तो गया। तेरी उम्रके बस अब तीन ही दिन बाकी हैं। तुझे जो कुछ करना हो इतने समयमें ही अपना सब कुछ कर डाल। सुकुमारूने सुना--परदा उन्नर गया था। अब उसे कुछ दूमरा ही दृश्य दिस्त रहा था। खुन्न गये थे उसके हृदय कपाट। उसे कुछ कुछ अपना बोध होने लगा। साधु फिर बोले-मानवकी महत्ता के बढ़ विश्व बेमय एक जिन करने में नहीं है। अनन्त वैभवका स्वामी बनकर ही वह सब बुछ नहीं बन जाता। वास्तविक महत्ता तो त्यागमें है-निर्मम होकर सर्वस्व टानमें ही जीवनका रहस्य है। स्वामी तो प्रत्येक व्यक्ति बर सकता है। ज्ञान शह्य, हिंसक और व्यसन-व्यस्त व्यक्ति भी वेभवके सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो सकते हैं। किन्तु त्यागी विश्वे ही होते हैं। वे सर्वस्व त्याग कर सब कुछ देकर भी उस अकार्यनिक स्वन्त अनुभव करते हैं जिनका अंश भी स्वर्ध महिन्तु त्यागी विश्वे ही होते हैं। वे सर्वस्व त्याग कर सब कुछ देकर भी उस अकार्यनिक स्वन्ता।

सुकुमाल आगे और अधिक नहीं सुन सका। बोला—महातमन ! अधिक मत कहिये में अब सुन न सकूंगा में लज्जासे मग जाता हूं। मैंन आजतक अपनेको नहीं समझा। ओइ! कितना जीवन मेरा व्यर्थ गया! अब नहीं लोना चाहता। एक एक पल में अपने उस विषयी जीवनके प्रायश्चितमें लगाउंगा। मुझे आप दीक्षा दीजिये। अभी-इसी समय-मुझे आप अपने चरणोंमें डाल लीजिये।

साधुने दक्षा दी । धुकुमारका युकुमार हृदय आज कठोर पत्थर बन गया ।

हर्हाईके भयंकर मैदानमें शत्रुओंको विजित कर देना बीरता अवस्य कहकायगी। भयंकर गर्जना और चमकते हुए नेत्रोंसे मनुष्योंको भयमीत कर देने बाले मिंहके पंजीसे खेलना आश्चर्यजनक अद्देश है।
अरुण नेत्रींबाले काले नागको नचानमें भी बहादुरी है किन्तु यह
सब मोले संसारको बहकानेके साधन हैं। कोई भी त्यक्ति इनसे
आर संनोष प्राप्त नहीं कर सकता। वह बीरता और चातुरे स्थायी
विजय पास नहीं कराता। बहे वह बहादुर्गेपर विजय प्राप्त करनेवाले
बाद्याह भी अंतमें इस दुनियासे विजित होकर गये हैं, हां! अपने
आप पर विजय पाना वास्तविक बीरता है। प्रलोभनोंकी छुढदौढ़में
अ में बहनेकाले मन पर बामनाकी रंगम्मिमें तृत्य करनेवाली इन्द्रियों
पर काल्नु पाने उन्हें अपना गुलाम बनानेमें ही स्वास्तिवका रहस्य है।

साधु. तरस्वी, त्याची शटः जिनने ही महत्वपूर्ण हैं उन्हें प्राप्त करने के लिये उतनी ही साधना, तरम्या और त्याचको आवश्यकता है। के बल मात्र नग्न रहने अथवा गेरुण वस्त्र घारण कर लेनेसे ही वह पद पास नहीं हो जाता है। जब तक वह अपनी कामनाओं और लालमाओं पर विजय पास नहीं कर लेता, उमकी इच्छ एं मर नहीं जानी तबनक नो केवल लींगमात्र ही है। वे व्यक्ति जो अपने गार्टरथ जीवनको ही सफल नहीं बना सकें, माधनोंके पास होते भी जो अपनेको अग्रसर नहीं कर सके और गृहस्थ जीवनकी कक्षामें अनुत्तीण होकर यश, सम्मान और इच्छाओंको खालसाओंसे आकर्षित होकर अपनी अकर्मण्यताको इक्तेके लिये तपन्त्री या महात्माका स्वांग रचते हैं और भोले संसारको उपनेके लिये तपन्त्री या महात्माका स्वांग रचते हैं वे तपन्त्री नहीं आत्म वंचक हैं। वे अपनेको ईश्वरका प्रति-निधि बत्रकानेवाले तीत्र प्रवारणाके पात्र हैं, आहंरस्की ओटमें अपने छिद्रको दकनेवाछे उन व्यक्तियोंसे शांति और साधना सहस्रों कोस्र दूर भागती है। उनका अस्तित्व न रहना ही श्रेयस्कर है।

सुकुमाल तपस्वी बना नहीं था । अंतरकी उत्कट आत्म साधनाने उसे तपस्वी बना दिया था । वह संसारका भूखा वैरागी नहीं था वह तो तृप्त तपस्वी था । उसकी आत्मा तपस्वी बननेके प्रथम ही अपने कर्त्वच्यको पहचान चुकी थी । वह जान गया था संसारके नम चित्रको ।

रत्न दीपकोंके प्रकाशके अतिरिक्त दीय प्रकाशमें अश्रुपूर्ण हो बानेबाले अपने नेत्रींकी निवेलताको वह समझता था कमल वासित सुगंधित चांवलोंके अतिरिक्त साधारण तन्द्रकके म्बादको सहन न कर सकनेवाली अपनी जिह्नाकी तीवनाका उसे अनुभव था । मखमली गर्दोपर चलनेके अतिरिक्त पृथ्वीपर न चलनेवाले पैरोंकी सुकमारताकर उसे ज्ञान था। उसे अपने शरी के अणु अणुका पता था - वह एक स्टेज पर उनको छ। चुका था, अपन दसे उन्हें दूसरी ओंग् ले जाना था। अन तो उसे उन्हींसे दूसरा दृश्य अंकित कराना था। अभी तो वह दनकी गुरामी कर चुका था। उनके हशार पर पाच चुका था, अन सुकुमानके इशारे पर उनके नाचनेकी वारी थी . बहुत मजबूत क्ठोर उसे बनना था। वह बना। एक क्षणमें ही हर्य परिवर्तित हो गया । पळक मारते ही उसने अपने स्वामित्वको पहचान लिया, मानो यह कोई जादू था कड़ा के की दो गहरीका समय, पाषाण कणमय पृथ्वी, उसके पैरोंसे रक्तकी घारा बहने रूगी किन्तु उसे तो टन्हें आगे बढ़ाना ही था, कठोर परीक्षामें उसे पूरे मार्क प्राप्त करना था। वह बढ़ता ही गया अपने इच्छित पथपर, एक भयंकर गुफामें उसने अपना आसन जमाया।

#### (0)

हां वह शृंगालनी थी। कितने जन्मोंके वैरका बदहा उसे चुकाना था। उसने उन्हें देखा, प्रति हिंसाके तार झनझना उठे। इह हुंकार उठी, सुकुमाल ध्यान-गम्न थे, उसे लगा. वह अपने सभी जन्मोंका बदला आज चुका लेगी, साधु टफ भी नहीं करगा।

गीदहीने अपने कटोर दांतोंको बदाया और तिभयतासे उनके कोमळ अंगका मक्षण करने लगी। कितना न्धुर था उनका रुधिर, यीत पीत वह तृत नहीं हुई। उनके बच्चे भी उनके एधिरसे अपनी प्यास बुझाने लगे। किन्तु वाहरे सुकुमाळ ! वह अडोळ थे, मानों भाषाण। शरीरपर सब कुछ होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं लग रहा था। उनका मन. उनकी आत्मा तो कहीं दूमरे ही स्थान पर स्थित थी। उनकी शारीरिक ममता मर चुकी थीं, नदबर तनकी ओरसे मन कहीं चला गया था। अपनी विनारवाराको व किसी अन्य ओर ही मबाहित कर चुके थे।

निर्दय शृगालिनी उनकी जंघाओंको स्वाकर ही तृप्त नहीं हुई! उसने उनके हाथों और पेटको स्वाना शुरू किया।

किप निर्देयतासे उसने उनके शरीरको नौत्रकर खाना प्रसम्भ किया था! कोह ? वह दश्य कितना हृद्यद्रावक था। कठोरसे कठोर

इदय भी उसे देखकर मोम बन जाता ! किन्तु शृगालीके इदयमें करुणाको स्थान कहां था-वह इसी तरहसे तीन दिन तक खाती रही किन्तु महात्मा सुकुमालके मुंदसे ब्याह भी नहीं निकली । वह ब्याने आत्मध्यानसे तिनक भी विचलित नहीं हुए । घन्य रे महात्मा ।

तीसरं दिन उनका आत्मा इस न्द्रवर शरीरका त्यागकर मुक्ति-लोककी और पस्थान कर गया, ज्योतिमें ज्योति समा गई। वह मुकुमार मुकुमाल संसारका महा विजेता बन गया। संसारने उनके तपश्चरणकी प्रशंसा की, पूजा की और उनके शरीरकी भरमको अपने। मस्तकपर चढ़ाया।



### तृतीय खंड-

### -युगांत।

### [ १७ ]

# महावीर वर्द्धमान।

### ( युगप्रवर्तक जन तीयकर: अहिंमाक अवतार)

( 8 )

उस समय जब अशांतिकी घटा चर्गे ओरसे घिर आई थी, अनाचार और अत्याचारके अंत्रकारने विश्वकी घनी गुत कर लिया था, डिंसाकी विजलियां चमक कर नेत्रोंको चकाचीत्र कर रही थीं तक सारा भूदण्डल देदनासे कगह रठा था।

युगवर्मिनवारक ऋगभदेवसे लेकर श्री पार्श्वनाथ तक २३ तीर्थकरोंका अवतरण हो चुका था। उन्होंने अपने वर्मिनवारके समयमें जनताको शांति और मुक्ति पथका प्रदर्शन किया था।

पार्श्व नाथजीके तीर्थे कारूके बादसे वेदिक घर्नेका प्रभाव तीलनासे

बहने छगा। कमशः उसने आने आहंबर पूर्ण हिंसा आवरणमें भारतको ढक छेनेका प्रयत्न किया। मिथ्यावरण और कियाकांडोंने सत्यका स्थान छेलिया था। पशुक्लि और यज्ञोंका प्रवार तीत्रगतिसे होने छगा था, ऐसे समयमें सत्य घमके प्रचारक किसी महात्माके अवतरणकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी थी।

महावीर वर्द्धमानका जन्म ऐसे ही वातावरणमें हुआ था। उनका जन्म क्षत्रिय न राजा सिद्धार्थिके गद्दां हुआ था।

राजा सिद्ध थे नाथवंशके भृषण थे। उनकी परनीका नाम त्रिशला था। चेत्र शुक्का त्रयोदशी शुभ तिथि थी वह जब महावीर बद्धमानने जन्म लेकर बसुधाको पुण्यमय बनाया था।

महावीरके पुण्य जनमको जानकर देवता महाराजा सिद्धार्थके च बचाई देने आण ये १ टर्जीन वहा भारी टरमव मनाया था।

महाबीर चार क्या में ही बीर और निर्मय थे। उनके शरीरमें अनंत बरू और साइस था। एक दिन उनके साइमकी परीक्षा हुई।

वे अने बालमित्रोंके साथ बनमें खेल कूद कर रहे थे। इसी समय एक अयंसर हाथी उस और दौहता माया। इसे देखकर सभी बालक अवमें डरकर भागने लगे छेकिन बालक महावीरके हृदयमें अयंते थोहा भी अवंश नहीं किया; वे निर्भय होकर उसके साम्हने आकर इट गए। बालकके इस साइसने सबको चिकित कर दिया। हाथीने अपना रूप बदला, वह एक देव था जो बालक महावीरके साहसकी परीक्षा करने आया था। उसका परीक्षण हो चुका था।

मह!वीर भव युवक थे, उनके सुन्दर और सुदृह शरीरमें एक

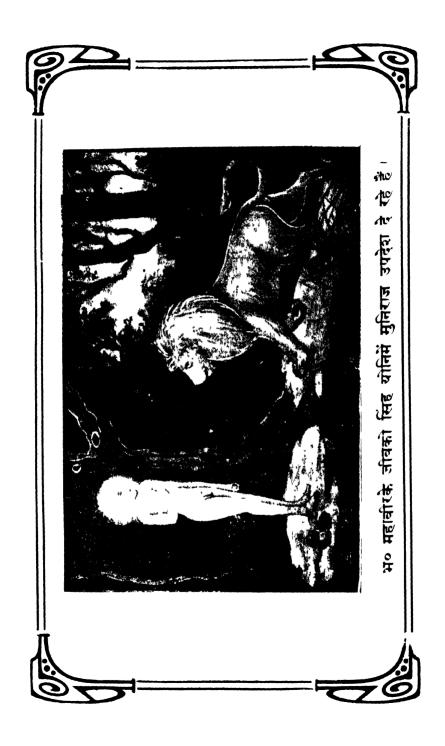



दिन्य प्रभाने प्रवेश किया। उनका स्वर्ण शरीर अपूर्व आभासे चमकने लगा। सुद्रौल और परिपृष्ट अंगोंपर सुन्दरता झककने लगी।

हास्व प्रयत्न करने पर भी कामदेव डनपर भागा प्रभाव नहीं डाल सका । उनके पवित्र अन्तः करणमें इसे तिलगर भी स्थान नहीं मिळा था : वे गृहस्थाश्रममें रहकर भी जलसे कमलकी तरह उसके मलोगनसे विलग थे । भीग विलास और विषय सुम्बकी लाकसा उनके मनमें नहीं लगी थी ।

युक्त हुआ देख महाराजा सिद्धार्थने किसी योग्य कन्याके साथ उनका विवाह करना चाहा लेकिन महावीर कर्द्धमानने इसे स्वीकार नहीं किया। ने संसारके विषय बंचनमें अपनेको गहीं फंसाना चाहते थे। आजन्म ब्रह्मचरी रहकर वे अपना पवित्र जीवन व्यतीस करना चाहते थे। यही हुआ मातापिताने हनके आदर्श विचारों पर प्रतिवंध क्रमाना हिन्न नहीं समझा।

युक्क महावीरने ३० वर्ष तक गृहस्थाश्रममें रहकर आदर्श जीवन व्यतीत किया । एक दिन उनके हृद्यमें लोककर्याणकी भावनाओंने तीत्र आंदोलन मचाना प्राप्तम किया । उन्होंने दीन और मुक्त पशुओंकी पुकारको करण हृदयके साथ गुना था ।

इन पुकारको सुनकर आज उनका हृदय द्रवित हो उठा। हृद्नंत्रीके तार आज झंकृत हो च्ठे थे। संतप्त और विद्यव हृद्यकी दाहने उनके मनको पिघला दिया था।

क्षणभरके लिए उन्होंने अपने जीवन कर्तन्यको सोचा । शीघ्र ही उन्होंने सब कुछ निर्णय कर लिया । मैं अपने जीवनको कर्स्याण पथ पर छोड़ दूंगा, अशांत और दुर्ला जनताका में पथ पदर्शन करूंगा, उसके लिए मुझे अपना सर्वस्व त्याग करना होगा। लोक-कल्याणके लिए में सब कुछ करूंगा, तरस्वी बनकर में अपनी आत्माको पूर्ण विकसिन बद्धंगा और पिवत्र आत्म-ध्विनिको संसारभरमें फैड ऊंगा। यह विवार आते ही वे बार ब्रह्म बारी महावीर तपस्वी बननेके लिए तैयार होगए।

त्रिशला माताको अपने पुत्रके विचार ज्ञात हुए। पुत्र वियोगके अथाई दुस्तसे उनका हृदय विकल होगया। वह इस दुस्को सह न सकी। रोतं हृद्यसे बोली—''पुत्र! में अवतक पुत्रवधूके छुस्तोंसे वंचित रहकर भी तुम्झारा मुंइ देखकर संतोग कर रही थी लेकिन अव तुम भी मुझे त्यागकर जा हो हो अब मेरे जीवनका क्या सहारा रहेगा!

पुत्र ! इतने बहे राज्य वेभवका त्याग तुम वर्गी कर रहे हो ? क्या गृहस्थजीवनमें रहकर तुम लोक-कल्याण नहीं कर सकते ! मह-लोंमें रहनेवाला तुम्हारा यह शरीर तपस्यांके कठिन कष्टको कैसे महन कर सकेगा ! मैं पाथेना क ती हूं कि जननीके पवित्र प्रेमको तुम इस-तरह मत दुकराओ गृहस्थ जीवनमें स्टक्स ही संभारका कल्याण करो।"

बननीको सारदना देते हुए महाबीर बोले—"जननी ! इस उत्म-वके समयमें आज यह खेद केसा ! तेरा पुत्र संसारका उद्धार करने जारहा है, आत्मकल्याणके प्रशन्त पथका पथिक बन रहा है, यह बानकर तो तेरा हृदय गौरवसे भर जाना चाहिए।

गौरवमयी जननी ! गृहस्थ जीवनके बन्धन अब मेरी आहमा स्वीकार नहीं करती, अब तो यह संसारमें आत्मस्वातंत्र्य और समताका साम्राज्य स्थापित करनेके लिये तहफड़ा उठी है, तुम तसे इस जीर्ण बंधनमें बद्ध रखनेका इठ मत करो, अब उसे स्वछंद विचरनेकी ही अनुमति दो।

बर्द्धमान महावीरने अपने पितत्र उपदेश द्वारा जननी और जनकके मोहजालको छित्र भित्र कर दिया । उनसे आज्ञा लेकर वे तपश्चरणके लिए बनकी और चल दिए ।

अपने शरीरको महाबीरने त्रिश्चरणकी ज्वालामें डाल दिया था, तील आंचसे कमेमल दूर होकर आत्मा पवित्र बनाने लगा था, तप-स्याकी आंचमें एक और आंच लगी।

वे अनेक स्थानीयर अन्नण करते हुए एक दिन उज्जियिनीके समज्ञानमें ध्यानस्थ थे, स्थ णु नामक स्द्रनं उन्हें देखा। पूर्व जन्मके संस्कारोंके कारण उमने उनकी ज्ञांति भंग करनेका कुल्मित प्रयन्त किया। उन पर अनेक अमहनीय उपस्यों किए लेकिन महावीर किमी तरह भी तपश्चरणसे चलित नहीं हुए। अत्याचारीकी ज्ञाक्तिका अन्त होगया था, इस उपमाने महावीरके तपस्वी हृदयको और भी हृद् बना दिया।

महावीरने तेरह वर्ष तक कठिन माधना की । अन्तमें उन्हें इस आत्म साधनाका फल केवच्यके रूपमें मिला-उन्होंने सर्वज्ञता पास की ।

महावीर बद्धिमान महान् आत्म संदेशवाहक थे। सर्वज्ञना प्राप्त करते ही विश्वकल्याणके लिए उनका उपदेश प्रारम्म हुआ। विशास्य समाम्थक निर्माण किया गया था। उनका उपदेश सुननेके लिए जन-समूह एकत्रित होने सगा। भारतमें विरोधकी जह जमानेवाली विषमताकी बेलिपर उन्होंने प्रथम पहार किया। कियाकांडके पालनेमें पली हुई अंत्र परम्परा और अहंगन्यताको उन्होंने समुख नष्ट कर दिया। केवल जाति अधिकारोंके बलपर स्वयंको उच्च और अन्यको नीच समझनेवाली कुस्सित भावनाके भयंकर तूफानको शांत करनेमें उन्होंने अपनी पूर्ण शक्तिका प्रयोग किया। मानव हृद्यमें कुंठित पड़ी आत्मोत्थानकी भावनाको बल दिया और गिरे हुए मनोबलको जागृत, विकसित और प्रोत्साहित किया।

अपनेको तुच्छ और दीन समझनेवाले, सामाजिक और घार्मिक साधनोंसे दुकराए हुए मानवींके मनमें उन्होंने तीक्ष्ण आत रूमानकी प्रकाश किरणोंको प्रविष्ट कराया ।

टुकराए हुए दीन हीन मानवींकी आत्म-शक्ति इतनी कुंठित डा चुकी श्री कि वे समझ नहीं सकते थे कि इम मानव हैं, इमें भी कोई आधकार प्राप्त हैं।

मदांप धर्मिक ठेकेदारोंने मानव शक्तिको बेकार कर दिया था। वे सोच ही नहीं सकते थे कि हमें भी इस गाढ़ अंधकारमें कभी अकाशकी किरणोंका प्रदर्शन प्र.स हो सकता है। हम इस भयंकर जहत्वकी काल काठरीसे कभी निकल भी सकते हैं।

महावीरको जहार और हीनातकी चिरकार से जड़ जमानेवारी उस भावनाको नष्ट करने में काफी शक्ति और अस्मनरुका प्रयोग करना पड़ा। विषयताकी रुद्देर प्रचंड थीं। दिसा और देमका अकांड तांडव था, किन्तु महावीरके हृदयमें एक चोट थी वे इस विषमतासे [तिहमिसा उठ थे। मानव मात्रके करुयाणकी तीन भावनाने उन्हें दृद्

निश्चयी बना दिया था। मदांच धर्माधिकारियोंका उन्हें कड़ा मुकावला करना पड़ा किन्तु वे अपनी मनोभावनाओंके प्रचारमें उत्तीण हुए। मानवताके संदेशको मानवोंके हृदय तक पहुंचानेमें वह सफल हुए। उनकी यह सफलता साम्यवादका शंखनाद था, मनुष्यकी विजय थी और विशेष महत्ताका दर्शन करानेवाली स्वर्ण किरण थी।

मानबीने उस स्वर्ण पकाशमें अपनी शक्तिको विकसित करने-बाले स्वर्ण पथको देखा। किन्तु उनके पद उमपर चलनेमें शंकित थे उन्हें उसपर चलनेके लिए उन्होंने पेरित किया, परिचालित किया और इच्छित स्थानपर चलनेकी शक्ति प्रदान की। वे उन पथके पथिक बने जिसपर चलनेकी उन्हें चिरकालसे लालसा थी। सम्पन्ताकी सरिताके वेशमें वैपम्यके किनारे दह गए और एक विशाल तट बन गया, उन्हें साम्यवादके दर्शन हुए।

साम्यवादका रहस्य उन्होंने जनताको समझाया

धर्म और सामाजिक कियाओं में किसी भी जातिक गानवको समानाधिकार है। निधिनता, शृद्दता अथवा स्त्रीत्वकी शृंखलाएं धार्मिक तथा आस्ममाधनमें किसी प्रकार बाधक नहीं हो मकती। जातितत अथवा व्यक्तिगत अधिक रोंका धार्मिक व्यवस्थामें कोई अधिकार नहीं। धर्म प्राणीमात्रके करणाणके लिए है। जितनी आवश्यकता धर्मकी एक धनिकके लिए है उतनी ही निधिनके लिए है। धर्मको लेकर प्रत्येक प्राणी अपना आत्म कर्याण कानेके लिए स्वतंत्र है। यह उनका दिव्य संदेश था।

महावीरके समबस्त्रमें पत्येक जातिके की-पुरुषको धर्मी रदेश

सुननेकी सुंदर व्यवस्था थी। किसीके लिए कोई मेदभाव नहीं था। पतितमें पतित व्यक्तिको उनकी शिक्षाएँ लेकर आस्म कल्याण करनेका पृणि अधिकार था। मानव मात्र ही नहीं पशु भी अपनी घार्मिक प्रवृत्तियोंको उनका प्रवचन सुनकर जागृत कर सकता था। घर्मव्यव-स्थामें विचरण करनेके लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और निमुक्त था। उस कोई बंधन नहीं था। माम्यवादका सुंदर झरना झरता था। प्रत्येकको उसमें स्वात करनेका समान अधिकार था।

सम्भ्ययकी सुन्दर विवेदना उन्होंने की-

प्रत्येक द्यक्तिमें स्वतंत्र विचारक शक्ति है। प्रत्येक अपूर्ण मानवमें विचार वैचिन्य है। एक यह ऐशा प्राकृतिक बंधन है जिसका नोहना मानव सामर्थ्यके पर है। किन्तु दूसरे व्यक्तिके विचारों में विभिन्नता होतं हुए भी प्रत्येकको किसी एक दृष्टिकोण पर स्थिर रहना ही होगा। तभी विश्वशांति स्थिर रह सकेगी। तभी भयंकर विदेष और हिंसकी जवाला शांत हो सकेगी।

अपने विचारोंकी स्वतंत्रताके साथ साथ दृथ्रोंके विचार स्व तंत्रयको महत्त्व देना होगा। अपनी स्वातंत्र्य रक्षाके लिए दृश्रोंकी स्वातंत्र्य रक्षा करना होगा। अपने विचारोंके राज्यमें दृश्रोंके विचारोंको स्थान देना ही होगा। अछे ही वे हमसे विपरीत ही क्यों न हों, यह आवश्यक नहीं होगा कि उन विपरीत विचारोंको रखकर हमें उनका उपयोग करना पहें।

दूनरोंके कुछ विचार हमारे लिए अनुखोगी कष्टकर और हानिपद भी हो सकते हैं, छेकिन इसीलिए इन उनके विरोधां हों और उन विवारोंके कारण इम मानव समुदायके शत्रु बन जांय और विद्वेषकी भावनाएं जगाएं यह इमारे लिए आदश्यक नहीं पर उन्हें अपने महान अस्तित्वमें उन्हें विलीन कर लेना, उन्हें विगट विश्व विवार के साम्र ज्यमें मिला लेना, यह भी तो साधा ण स मध्येकी बात नहीं और इस तरहके म-न्वयके सिद्धान्तको विश्व-पूज्य बना देना एक अचिन्न्य मामर्थका कार्य था। भगवान महाबीरने उपी अचिन्त्य शक्तिका परिचय दिया। उन्होंने संभारम फैले हुए परस्पर विरोध विचारोंको एक विश्व प्राप्त महाने स्थान के प्रति प्रति कर्य दिया और प्रत्येक विद्यानको स्वतंत्र स्थान देकर महान् समन्वयकी सृष्ट की।

एकत्व. सनेकत्य, कर्मृत्व, सक्तृत सादि विभिन्न विचारवा-चैका एक क्षेत्रं करण किया और इस तरह धर्मके नामपर चलनेवाले विरोध, जिसा और सनेवयको विजित किया। इस समन्वयको उन्होंने असेकान्त' का नाम दिया और इसकी जांचक लिये स्याद्वादको स्थापित किया

' एत्य सेंग ही है ' इस कटोरत को नष्ट कर उसके स्थान पर से। भी है' इस विशासताके द्वाको उन्होंने च्युधाटित किया।

'यड भी किसी दृष्टिसे सत्य है' उनके इस मंत्रने सब धर्मों को एक म्थान पर ला दिया।

विश्वमें समन्वयकी धारा वह चली और उसमें विचारोंकी विभिन्न घाराएं एकमेक होगई।

भयंकर हिंसाकांड और विद्वेषकी भावनाएँ समन्वयकी इस भारामें वह गई। **जात्म-स्वातंत्र्यकी शिक्षा अत्यंत महत्वशाली** थी ।

महाबीर बर्द्धमान आस्मस्वातंत्र्यकी स्थापनाके एक मात्र प्रतीक ये, वे एक ऐसे प्रकाश-पुद्ध थे जो अनंत शक्तियोंका महत्व प्रदर्शित काता है। उनका उपदेश था——

प्रत्येक आत्माके अन्दर मेरे जैसा अनंत प्रकाश-पुंज छुगा हुआ है और अनंत सामध्येका स्नोत अवाधित गतिसे वह रहा है। जिस-तरह मैं आत्मशक्तिगर विश्वास करके उसके अचित्य अ नंदका उपयोग कर रहा हूं, उसी तरह अत्येक व्यक्ति आत्म ज्ञानके पथार चळकर अनंत मुक्तात्माओंकी तरह पूर्ण आत्म स्वातंत्र्य प्राप्त कर सकता है।

उनका संदेश था-तुन अनंत शक्ति और सामर्थ्य रखनेवाले मानव इन वामनाओं और विकृतियोंके दाम क्यों बने हुए हो ? अनेक देवी देवताओंकी दामना करने और अपनेको तुन्छ समझनंकी तुर्हें आवश्यकता नहीं है । आत्मन्वार्ट्यके लिए तुर्हें दंभ और पाखंडकों मस्तक झुकानेकी आवश्यकता नहीं है ।

आत्माणं न्वतंत्र हैं, वे पूर्ण विक्रसित होका म्यातंत्र्य—सुखका उपभोग करनेकी शक्ति रखती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण आत्मविकासके लिए मानवका किपीकी आधीनता. किमोके शामन और उपसनामें निरत रहना ही रहे। शक्तिशाली आत्मों आदशे प्राप्तिके लिए किमी हद तक केवल माधन और सहयोगी होसकती हैं किन्तु आत्म स्वातंत्र्यके लिए वे पूर्ण न्यामित्व अथवा पुजकका स्थान नहीं प्रहण कर सकतीं।

महावीर वद्धमान स्वयं यह शिक्षण नहीं देते थे। वे स्वयं



र्था १००८ भगवान वीरका आगमन ।

यज्ञ अनलमे निर्दयतायुतः हवन मक पशु राते पे । विल्विलाई कर करूण नादमें, जलकर स्वाहा होते ये ॥ हद्य विदारक हज्य देखकर, लिया वीर प्रमुने अवतार । मत्य अहिंमा मय वमेका हुवा विश्वने जय जयकार ॥ श्री १००८ भ० महावीर-वर्द्धमान ।

करनेको यह प्रमाणिन नहीं करते थे और न वे यह प्रेरण करते थे कि मेरी अथवा किसी व्यक्ति मात्रकी उपामना, सेवा अथवा पूजा पूर्ण आत्म-स्वातंत्र्यके लिए आवश्यक है। परयेक आत्म-स्वातंत्र्यके लिए आवश्यक है। परयेक आत्म-स्वातंत्र्यके लिए आत्मिनिमेरता आत्मिनिधाम और आत्मिज्ञान पर पूर्ण स्थिर रहनेको अवश्यकता है परयेक आत्म में अनं र शक्तियां समामृत हैं और वे त्याम त्यश्चरण और आत्मध्यक्ति हो सकती हैं। वे उसके अन्तर्मत ही सिज्ञित है

उनका उद्देश स्तना महान था! उनके स्वानंडयका सोपान इतना ऊंचा था जिसमें भमाज, देश और राष्ट्रकी स्वानंडयको सीहियाँ प्राथमिक सीहियोंके रूपमें रह जाती हैं। वे ऐपा विश्व-क तंडय चाहते थे जो तलकार और सेनिकोंके बलपर नहीं स्थापिन होता, जा किलों और कोटोंके माधनों पर अवलंबित नहीं, जो कातंक और अमसे नहीं मास होता जनका कथन था कि ये तब नगरन स्वानंडयके साधन नहीं, यह तो मानवको पराधानताके बंबनमें डालनेब ले हैं।

बह विजय विजय नहीं जो मानवींका खून बहाकर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए निर्वर्शिका बलिदान किया जात है। कातंक, दिना, कूरता और नृशंसता द्वारा बह विजय नहीं मिन्ननी है। आत्मविक्योंके लिए अपने आप पर विजय प्रप्त करना होता है। उसे अपने अंदरके शत्रु—काम, कोच, छच, शृगा, लोन, मोह आदिको जीतना होता है। दनके लिए उसे त्यांग, तास्या और महत्ताकी आवश्यकता होती है। दसी बलसे वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है वस पूर्ण स्वातंत्र्यका अधिकारी बनकर मुखका उपभोग करता है।

उनके इन सिद्धांतोंने विश्वमें अमस्त्यका साम्राज्य स्थापित किया।
भगवान महावीरने साम्यभाव और विश्वमेमका शांतिपूर्ण साम्राज्य
लानेके लिए महान् त्यागका अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने जीवनके
३० वर्ष इस महान् उपदेशमें खा दिए ।

x x X

अपनी आयुक्त अन्त समयमें वे विहार करते हुए पावापुरके ह्यानमें आए। वह कार्तिक कृष्णा अमावस्थाका प्रभातकाल था। रात्रिकी कालिमा क्षीण होनेको थी। इसी पवित्र समयमें हन्होंने इस नश्चर संसारका त्थाग कर निर्वाण प्राप्त किया। देवताओं और मनुष्योंके समुदने एकत्रित होकर उनका निर्वाणोत्सव मनाया, उनके गुणोंका कीर्तन किया और उनकी चरणरजको अपने मस्तकपर चढ़ाया।



#### [ १८ ]

# श्रद्धालु श्रेणिक (विंबसार)

### (अनन्य शृद्धालु महापुरुष)

( ? )

राजा विविधार शिकार खेळकर बनसे छोटे थे। उनका मन आज अत्यन्त खिल हो रहा था। अनक प्रयत्न करने पर भी आज उनके हाथ कोई शिकार नहीं छना था। छोटते समय उन्होंने जैन साधुको खड़े देखा। अब वे अपने कोघको काजूमें नहीं रख सके। आज सबेरे शिकारको जाते समय भी उन्होंने इन्हीं साधुको देखा था। उन्होंने सोचा—इस नंगे साधुके दिखाई दे जानके कारण ही आज मुझे शिकार नहीं मिछा। वे बहुत झुंझछाए हुए थे। जंगळसे छोटते समय उमी स्थान पर साधुको निश्चल खड़े देखकर उनके हृदयमें बदका छेनेकी तील इच्छा जायन हो टटी।

राजा विवसारके अधिक को धित होनंकी एक बात और भी ।
कह ही उनकी रानी चेडनाने बौद्ध मिश्लुओंका परीक्षण किया था ।
परीक्षणमें वे बुरी तरहसे पराजित और रुज्जित हुए थे। उस परीक्षणसे
र जा विवसारका जैन-द्वेपी इदय और भी भड़क उठा था। वे जैन साधुमात्रसे अत्यंत रुष्ट होगए थे और बौद्ध साधुओंके पराभवका बदक ।
ह किसी तरह छेना चहते थे।

प्रसंग यह था-राजगृहमें बौद्ध मिक्षुकों का एक विशास संघ भाया था। संघ भागमनका समाचार विवसारने छुना। वे भर्यंत प्रस्क होकर रानी चेकनासे बौद्ध मिक्षुकों की प्रशंसा करने हमे। वे बोले— "प्रिये! तू नहीं जानती कि बौद्ध मिक्षु ज्ञानकी किस रस्ट्रष्टताको प्राप्त कर लेते हैं। संसारका प्रत्येक पदार्थ उनके ज्ञानमें झलकता है। वे परम पवित्र हैं। वे ध्यानमें इतने निमग्न रहते हैं कि यदि उनसे कोई कुछ प्रश्न करना चाहता है तो उसका उत्तर भी उसे बड़ी कठिनतासे मिक्स है। ध्यानसे वे भ्यानी आत्माको साक्षात् मोक्षमें लेज ते। हैं। वे वास्त्विक तर्वों के उपदेशक होते हैं।

चेलनानं बौद्ध मिश्चकोंकी यह प्रशंसा सुनी । उन्होंने नम्रतासे उत्तर दिया—"भार्य ! अदि आपके गुरु इस तरह पवित्र और ध्यानी हैं तन उनका दर्शन मुझे अवस्य कराइए । ऐसे पवित्र महात्माओंका दर्शन करके में अपनेको कृतार्थ सर झंगी । इतना ही नहीं, यदि मेरे परीक्षणकी कसोटी पर इनका सच ज्ञान और चारित्र स्व । निकला तो में आपसे कहती हूं, में भी उनकी उपासिका बन जाऊंगी । मैं पवित्रताकी उपासिका हूं, मुझे वह कहीं भी मिले । यह हठ मुझे नहीं के वह जैन साधु ही हों, कत्य और पवित्र आत्माक उर्शन जहां भी मिले वहां में अपना मस्तक झुकानेको तैयार हूं, लेकिम बिना परीक्षणके यह वुछ हीं होसकेगा । मैं आशा करती हूं कि आप मुझे परीक्षणका अवसर अवस्थ देंगे ।'

शनीके सरक हदयसे निकली वार्तीका राजा विवसारके हदयपर गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने बौद्ध साधुओंके ध्यानके लिए एक विशास मंद्रप तैयार कराया । बौद्ध साधु उस मंद्रामें ध्यानस्थ होगए । उनकी इष्टि बंद भी, सांसको रोककर काष्ट्रके पुत्रलेकी तरह समाधिमें मझ थे 🕽

राजा विवसार रानीके साथ वडां पहुंचे। रानी चेळनाने उनके परीक्षणके लिए उनसे जनेक प्रश्न किये छेकिन मिश्रुओंने उन्हें सुन-कर भी बनका कोई उत्तर नहीं दिया। पासमें बैठा हुना एक जका बारी यह सब देख रहा था। वह रानीसे बोळा-माताजी! यह सभी भिश्रुक इस समय समाधिने मझ हैं। सभी साधुओंकी आत्म शिवालयमें विराजमान हैं। देह सहित भी इस समय ये सिद्ध हैं इसलिए आपको इनसे कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा।"

ब्रह्म बारीके इस उत्तरसे चेछनाको कोई संतोष नहीं हुआ। छेकिन वह तो पूर्ण परीक्षण चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि भिक्ष कोंकी धारमा वास्तवमें सिद्धाळयमें है, या यह सब डोंग है। इस परीक्षणका उसके पास एक ही उगय था, उसने मंडपके चारों खोर धारम का वी और उनका दृश्य देखनेके छिए कुछ समयतक तो वहां खड़ी रही, फिर कुछ सोच समझ कर अपने राजमहरूको चलदी।

अभि चारों ओर सुरूप वटी। जब तक अभिकी जवाहा प्रचंड जहीं हुई वे बौद्ध भिक्षक ध्यानस्थ बंट रहे, लेकिन अभिने अपना प्रचंड रूप धारण किया, तो वे अपनेको एक क्षणके लिए ध्यानमें स्थिर नहीं रख सके। जिस और उन्हें भागनेको दिशा मिली के उसी और भागे। कुल क्षण हो बहांका बातावरण बहुत ही अशांता होगया, अब बह स्थान साधुओंसे बिरुकुरू रिक्त था।

एक को धित भिक्षुने आकर यह सब वात राजा विवसारको स्वनाई तो राजाके को धका कोई ठिकाना नहीं था, उन्होंने रानीको

उसी समय बुकाया। कांगते हुए हृदयसे वे बोले—"रानी! तुम्हारा यह कृत्य सहन कानेयोग्य नहीं, मैं नहीं समझता था कि मतद्वेषमें तुम इतनी खंधी हो जाओगी। यदि तुम्हें बौद्ध भिक्षुकों पर श्रद्धा नहीं श्री तो तुम उनकी मित्त भले ही न करतीं, लेकिन उनके ऊपर ऐमा प्राणान्तक उपसर्ग तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या तेरा जैन धर्म इसी ताड़ भिक्षुओं के निद्यतामे प्राण घातकी शिक्षा देता है ! तेरे परिक्षणकी अंतिम कसीटी क्या बेद सूर प्राणियोंका प्राणघात ही है !

कुषित नरेशको शांत करती हुई चेहना बोली— नरेश्वर! मेरा ह्रस्य उन्हें जराभी तकलीफ देनेका नहीं था और न मेरे द्वारा उन बौद्ध रिश्चकोंको थे ड़ा सा भी कहा पहुंचा है। मैं तो ब्रह्मचारीके उत्तासे ही यह सरझ चुकी थी कि ये बौद्ध रिश्चक निरे दंभी हैं, ये अग्रिकी उवालाको सह नहीं सकेंगे और भाग खड़े होंगे। मैं तो आपको इनके मौन नाटकका एक हश्य ही दिख्लाचा चाहती थी, इसे आप खबं देख लीजिए। "

वे साधु समाधिन्थ नहीं थे, यदि उनकी आत्मा समाधिन्थ होती तो वे शरीरको जल जान देने। शरीरके जलनेसे उनकी सिद्धालयमें विराजमान आत्माको कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए था। वह समाधि ही कैसी जिसमें शरीरके नष्ट होनेका भय रहे, समाधिन्थ तो अपने शरीरके मोहको पहले ही जला बैठता है, फिर उसके जलने और मरनेसे उसे क्या भय हो सकता है ?

महाराज ! बास्तवमें व्यापके ने भिक्षु समाधिस्थ नहीं थे हे छन्होंने मेरे प्रश्नोंका उत्तर न दे सकनेके कारण मौनका दंभ रचा आह

उनका दंग अब प्रकट होगया, आप अपने बौद्ध मिक्क शिंके इस दंगको स्पष्ट देखिए, क्या यह सब देखते हुए भी आपकी उन्पर श्रद्धा रहेगी?

रानीके युक्तियुक्त बचन सुनकर महाराज निरुत्तर थे। लेकिन अपने गुरुओं के इस परामनसे उनके हृदयको गहरी चाँठ लगी। ध्यानस्थ जैन साधुओं को देखकर आज उनकी वह चाँठ गहरी हो गई थी, उन्होंने साधुके ध्यानका परीक्षण चाहा। उन्होंने किसी तरहका विचार किए विना ही अपने शिकारी कुत्ते उच पर छोड़ दिए।

साधु परम ध्यानी थे । उनके ऊपर क्या उपसी किया जारहा है. इसका उन्हें ध्यान भी नहीं था । उनकी मुद्रा टसी तरह शांत खौर निर्विकार थी । उनका हृदय उसी तरह आत्मध्यानमें गोते खा रहा था। उनकी मौन शांतिका उन शिकारी कुत्तों पर भी प्रभाव पढ़े विना नहीं रहा। हिंसक से हिंसक पशु भी आज उनकी इस शांतिसे प्रभावित हो सकता था। कुत्ते उनके सामने आकर मंत्र की छित सर्पकी तरह शान्त खंडे रह गए।

विवसारकी आज्ञाके विपरीत कार्य हुआ। वे कृते दौड़ा कर साधुकी समाधि भंग करना चाहते थे, लेकिन साधुकी समाधिन कृतोंको भी समाधिन्य बना दिया। वे यह दश्य देखकर दंग रह गए, साथ ही उन्हें साधुके इस प्रभाव पर ईंग्री भी हुई। वे सोचने लगे— यह साधु अवस्य ही कोई मंत्र जानता है जिसके बलसे इसने मेरे बलवान हिंसक कुत्तोंको अपने वशमें कर लिया है, लेकिन में इसके मंत्र बलको अभी मिट्टीमें मिलाये देता हूं। में अभी इस दुए जादू-गरका सर घड़से उड़ाए देता हूं फिर देखूंगा कि इसका जाद कहां रहता

है वे ईविक सामने कर्न्डियको मुख गए थे विवेकको उन्होंने तुका दिया था एक न्यायशील शक्ता होका भी उन्होंने अन्यास और अत्याना के सामने सिर झुका लिया था कृपाण लेका वे आगे बेदे, इसी अनय एक भयंका काला सप उनके सामने फुंफकारता हुआ दौढ़ा। भुंनके महतक पर पड़नेवाली कृपाण सपेके गलेग पढ़ी इस अचानक अफ़मणने उनके हृदयको बदल दिया था, बदलेकी भावना नष्ट नहीं हुई थी। लेकिन उसमें कुछ कभी अक्ट्रिय अगाई भी, साधुके र लेमें मरा हुआ सपे डालका ही उन्होंने आन बदलेकी भावना शांत कर ली।

साधु यशोध के गड़ेमें सप डाक्का वे प्रसन्न थे। सोच रहे थे, साधु अवन गड़ेमें बांपको निकाल कर फेंक देगा. छेकिन अब इस समय इतना बदला ही काफी है, संध्यका समय भी हो चुका था, वे संतोषकी गांग छेन इए अपने महलको चल दिए।

( ? )

विनमा जो कुछ कर आये थे उसे वे गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन हृदय उनके कृत्यको भाने अंदा रखनेका तैया नहीं था। वह उसे निकाल बाहर फेकना चाहता था, तीन दिन तक तो टन्होंने अपने इस कृत्यको राजीसे अपकट रक्षा। लेकिन चौथे दिन जब राजिको वे राज्य महस्त्रमें अपनी शब्या पर लेटे हुए थे उनका साधुके साथ किया हुआ दुष्कृत्य उनस्त्र पहुं। वह रानी पर पकट होकर ही रहना चाहत था। राजा काचार थे, उन्होंने साधुके ऊरा सर्प हालनेकी कहानी कह सुनाह ।



मुदिराज श्रेणिक महाराज व चेलना रानी ।

वु र गर्मी अणिक राजाको किया समस्यग्वानी ।

दर किया उपमग मुनिका, र मनःप्येय वानी
सम आशीप दिया श्रागुकने साव स्पति जानी ।

वी विदर्भ धर्मज शिरोमणि सर्ता चेलनारानी

रानी चेकिनी इस कृत्यकी करूपना करनेके लिए भी तैयार नहीं. भी, सुनकर उसका हृदय कांप उठा ।

वह पश्चात्तापके स्वरमें बोली—" आर्य ! आपसे में क्या कहूं ! के किन कहना ही पड़ता है। आपने भारी अनथ किया है। इस कृत्यसे आपने मेरे हृदयके दुकड़े दुकड़े कर दिये हैं। आप जैन साधुकी सहनशीलता, उनके स्थाग और तपश्चरणसे परिचित नहीं हैं अन्यथा आप ऐना कार्य कभी नहीं करते।"

रानीको संतोषकी घारामें बहाते हुए वे बोले—" रानी ! इसमें मेरा कुछ अधिक अपराध तो है नहीं जो तुम इतना अधिक खेद प्रकट करती हो । गलेमें सर्प ढाल देनेसे कोई बढ़ा अनर्थ तो हो ही नहीं गया है । वह मायाची उस सर्पको गलेसे निकालकर न मास्त्रम कहीं चल दिया होगा किर इसके लिए इतना पश्चाचाप क्यों ? "

एक दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए रानीन कहा—" आर्थ! आपका यह विश्वास गड़त है। जैन साधु ऐसा कभी नहीं कर सकते। यदि वे संख जैन साधु होगें तो उनके गलेमें वह सर्प उसी तरह पड़ा होगा, उनके लिए तो वह रपमर्ग होगा। जैन सधु इससे अधिक प्राणान्तिक उपमर्गोकी भी परवाह नहीं करते। जीवनसे उन्हें मोह तो होता हो नहीं है। मोहको तो वह साधु दीक्षा लेनेके समय ही त्याम देते हैं। इसका भगाण आपको अभी मिल जायेगा। आप इसी समय मेरे साथ चलकर देखिए, आपको मेरा कथन सत्य प्रतीत होगा।

राजा विवसारने यह एवं बहें आश्चर्यके साथ सुना। प्रमाण वे चाहते ही ये। रानीके साथ उसी समय उस स्थानको चक्र दिए। साधु यशोबर अपने स्थानपर उसी तरह निश्चक खड़े थे। उनके मुंडपर वड़ी शांति झरुक रही थी। आत्मसंतोषकी रेखाएं उनके मुंडपर स्पष्ट दिख रही थीं। उनके हृदयमें द्वेष और दुर्भावनाके लिए तिक भी स्थान नहीं था। गलेमें पढ़ा हुआ सांग उसी तरह लटक रहा था। चीटे और चिंउटिओंने मिलकर वहां अपने विल बना लिए थे। लेकिन साधुको इससे कुछ मतलब नहीं था।

वित्रसारने साधुकी इम अद्भुत क्षमताको देखा। रानी चेलि-नीने भी देखा। उसका करण हृदय अंदर ही अंदर रोरहा था। उसने बड़ी सावधानी से गलेगे पड़े सांपको निकाला। फिर नं चे चीनी फैलाकर चिउटियोंको दूर इटाया। चिउटियोंने उनके शरीरको खोखला कर दिया था। रानीने गर्मजलमें भिगोकर नर्म कपड़ेसे उसे साफ किया, फिर उसपर शीवल चन्दनका लेप कर एक गहरी संतोषकी सांस ली। जैन साधु रात्रिको मौन रहते हैं इसलिए उनका उपदेश सुननेकी इच्छासे उन दोनोंने रात्रिका शेष समय वहीं व्यतीत किया।

अंबकार नष्ट हुआ। दिनमणिकी किरेणे फूट पड़ीं। साधुकी शांति और धेर्यसे राजा विवसार बहुत प्रभावित हुए थे। उनके हृद-यका ताप शीतक होचुका था। उन्होंने साधुको भक्तिसे प्रणाम किया और अपने दुष्कृत्यके लिए क्षमा चाडी।

साधुका हृदय तो क्षमाका रुइराता हुआ महासागर था। उसमें तो द्वेष, ईप्यां और कोच तापके लिए स्थान ही नहीं था। वे शांति-चन्द्रकी किरणें विखेरते हुए बोले-राजन् ! आपके किस कृत्यके लिए मैं क्षमा दूं ! आपने जो कुछ किया था वह सब द्वेष विकारके वशमें होकर किया था। अब वह आपके अन्दरसे निक्क गया है। अप- राधीका जब पता ही नहीं है तब दंड किसे देना और क्षमा किसे करना ? फिर मेंग आपने बिगाइ ही क्या किया ? यह तो आपका दुच्छ परीक्षण था। मैं इस परीक्षणमें उत्तीर्ण हो सका इसका मुझे हर्ष है। यदि आप मुझे परीक्षणके इस फंदेमें नहीं डाळते तो मुझे आपनी आत्नशक्तिका भान ही क्या होता ? आप अपने हृदयको अधिक खिन्न मन की जिए, पश्चात्तापके आंधुओं को रोकिए और शांति मुखका अनुमव की जिए। आपका अपराच तो कुछ था ही नहीं और यदि आप उसे मानते ही हैं तो वह तो आपके पश्चात्तापके आंधु-आंके साथ ही घुछ गया। अन तो आप पाक सफ हैं।

साधुकी इन समता पर विवसार मुख होगए। उन्होंने उनके द्वाग धर्म व्याख्या सुनना बाही। यहाधिरने उन्हें कल्याणकारी आत्म-धर्मका उपदेश दिया—जीव, अजीव तत्वोंकी विशद व्याख्या की और गृहस्थ जीवनके कर्तव्योंको समझाया। साधु यहाधिक धर्मीपदेशसे उन्होंने उस शांतिका अनुभव किया जिसे अब तक वे नहीं पा सके थे। उन्हें जनधमके भिद्धांनोंपर अहुर अद्धा हुई और वे उसी समय जैन शासनके अनन्य भक्त बन गए।

महावीर बर्झमानको केंबल्य प्राप्त होनंपर राजा बिल्सारने उन्हें धर्मके परंगेक पहल्को विशद क्यांसे समझा था । वे अपनी श्रद्धांके बरूसे वे महावीरके अनन्य भक्त बन गए। उनकी श्रद्धा निष्कंप थी। उसे कोई भय अथवा चमरकार डिगा नहीं सकता था।

जिसे किसी एक पदार्थका निश्चय नहीं होता वह अन्य प्रकार अनेक विषयों में कुशह होनेपर भी सिद्धिका वरण नहीं कर सकता। तुफानमें फंसी हुई नाव जिस तरह आधात और प्रस्थाघात सहती हुई अंतमें घरातहमें जाकर विराम छेती है उसी प्रकार निश्चय अथवा अद्धा रहित मनुष्य संमारकी अनेक प्रकारकी विहम्बनाओंका अनुभव करता वार वार मार्ग परिवर्तन करता, अंतमें निराश बनकर अधःपातकी शरण छेता है। श्रद्धा यह एक सुमेरु पर्वत सहश अहिए निश्चय है। देवता भी जिसे चलित नहीं कर सकें ऐसी हड़ता और अनुभवकी पक्षी सहकपर बनी हुई वं रवित्त है। ऐसी श्रद्धा बहुत अहे पुरुष्धी होती है। श्रेणिक राजा ऐसी अनुपम श्रद्धा ग्वनंवाले थे और इसी श्रद्धाके कारण इतिहासमें उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

श्रेणिक राजाको जिनदेव जिनगुरु और जैनवर्म पर असावारण श्रद्धा श्री । एकवार ददुरक नापक देवने उनकी परीक्षा करनेका निश्चय किया ।

श्रेणिक जैन सधुओं को परम विगगी, तरस्वी और निष्पृह मानते थे। जैन साधुओं में जैनी विगगहत्ति, उन जैसी निःम्पृःता व्यन्यत्र कहीं भी संभव नहीं, ऐसी उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। एक समय मार्गमें जाते हुए उन्होंने एक जैन मुनिका दशन किया।

उसका भेष जैन भाषुमे बिल्कुरू मिळता था, ऐना होते हुए भी उसके एक हाथमें मछली पकड़नेका जाल था और दूपरा हाथ मांस मक्षण करनेको तैयार हो इस प्रकार रक्तमे सना हुआ था। एक जैन साधुकी ऐसी दशा दखकर राजा श्रेणिकका हृदय कांप उठा।

राजाको अपने समीप आते देख मुनिने जारु पानीमें डाका, मानो जरूकी मछली पक्डनेका उसका नित्यका अभ्यास हो। यह आचारअष्टता राजाको अस्य प्रतीत हुई।

" अरे महाराज ! एक जैन साधु होका क्ष्मनी निर्देयता दिख-काते हुए तुर्में कुछ रूजा नहीं भाती ? मुनिके मेषमें यह दुष्कर्म अत्यंत अनुचित है" श्रेणिकने तहपते हुए अन्त:करणसे यह शब्द कहा।

"तू इमारे जैसे कितनोंको इस प्रकार रोक सकेगा! संघमें मेरे जैसे एक नहीं किन्तु असंख्य मुनि पढ़े हैं जो इसी प्रकार मत्स्य-मांभ द्वारा अपनी भाजीविका चलाते हैं। " मुनिन उत्तर दिया।

राजाका भारमा मानो कुचल गया । उसकी भार्खोंके भागे अंबकार छ। गया । महावोरस्वामीके संघके मुनि ऐसा निवेख मार्ग प्रहण करें यह उसे बहा जासदायक प्रतीत हुआ।

बह भागे चन्ना : उस आचार अष्टताका दृश्य वह भूल नहीं सका मुनिकी दुईशाका विचरकर बद्र क्षणभर मनमें दुखित होनं छगा।

थोड़ी वृ। पर उसे एक सध्वी मिली, उसके हाथ पैर महाबासे रंगे इए थे। उसकी कमधरी आँखें कृत्रिम तेजसे चनकती थीं, बह पान चावती हुई राजाके सामने आकर खही हो गई।

" तुम माध्वी हो कि वेदया ! माध्वीके क्या ऐसे शृहार और अलंकार होते हैं ? " ग्लानिप्यक गजाने पछा!

साध्या खिल खिलाकर इंस पहीं-" तुम तो केवल अलंकार भौग शृं । रही देखते हो । किन्तु यह मेरे ठदरमें छह सात मासका गर्भ है यह तम क्या नहीं देखते ? "

अष्टाचलको साक्षात् मृति ! उसकी खिल्फिलारटने निष्ट्र हान्यके राजा श्रेणिकको दिग्मूद बना दिया। यह स्टप्त है अथवा सत्य, इसके निर्णयके पथन ही साध्वी ज़ेसी स्त्री बोली--

"तुम मुझ एकको आज इस बेवमें देखकर सम्भवतः आश्चर्यसे स्तब्ध हुए हो, किन्तु राजन्! तुमन जो तनिक गहरी खोज की होती तो तुम समन्त साध्वी संघको मेरी जैसी स्त्रियोंसे भरा हुआ। देखते। जो आंखोंसे अंधा और कानोंसे बिघर रहा हो उसे अन्य कौन समझा सकता है ?

जैन साधु भौर साध्ययों में रक्ली हुई श्रद्धा कितनी निश्चक है यह तुम जान गये होंगे।

उपरक्ति शब्द श्रेणिक श्रवण नहीं कर सका, उसने कार्नोपर द्दाथ रखतं हुए कटाः—

दुराचारियों ! तुम संसारको भन्ने ही अपने जैसा मान छो, किन्तु महावीर प्रभूका साधु साध्वियोंका संघ इतना अष्ट, पतित अथवा शिथिलाचारी नहीं हो सकता है । तुम्हारे जैसे एक इसपकार अष्ट-चित्रके ऊपसे अन्य पवित्र साधु साध्वियोंके संबंघमें निश्चय करना आत्मघात है। मैं तो अब तक ऐसा मानता हूं कि जैन साधु और साध्वियोंका संघ तुम्हारी अपेक्षा असंख्य गुणा उन्नत, पवित्र और सदाचार परायण है। "

अन्तमें श्रेणिक राजाकी परीक्षा करने आया हुआ दर्दुरक देव राजाके पैरों पर 'गर पहा और उसने उनकी अचल निःशंक श्रद्धाकी मुक्त कंठसे पशंमा की।

प्रवस्त आर्गन्तयों के सामने श्रेणिकका श्रदा—दीय न बुझ सका। अवक श्रद्धाक कारण राजा श्रेणिक, अविरति होने पर भी अगसी चौबांसीक प्रथम तीर्थकर होंगे !

## महापुरुष जम्बूकुमार।

### (वीरता और त्यागके आदर्श)

( ? )

विकास संवत्से ५१० वर्ष पिहलेकी बात है यह । उस समस् मगम देशमें राजा विवसारका राज्य था। राजगृह उनकी राजधानी थी। उसी राजगृहीमें अईदत्तजी राज्यके सुपिसद्ध श्रेष्टी थे। उनकी धर्मण्ली जिनमती थी। बीर जम्बुकुमार इन्होंके पुत्र थे।

पसिद्ध विद्वान 'विमलगज' के निकट उन्होंने विद्याख्ययन किया था। पूर्वजन्मके संस्कारके कारण वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। विमल राजने अपने सुयोग्य शिष्यको थोड़े ही समयमें शास्त्र संचालनमें निपुण बना दिया था। उच्च कोटिके साहित्यका अध्ययन भी उन्हें कराया था। वे अपने विद्वान गुरुके विद्वान शिष्य थे।

बाककपनसे ही वे बड़े साइसी और वीर थे। उनका सुगठित शरीर दर्शनीय था। एक समय उनके साहस्रकी अच्छी परीक्षा हुई। वे राजमार्गसे जा रहे थे, इसी समय उन्होंने देखा कि राजाकाः प्रधान हाथी निगढ पहा है। महानवको जमीन पर गिराकर नह अपनी संहको घुमाता दौड़ा आ रहा है। यमगजकी तरह जिसे नह सामने पाता उसे ही चीरकर दो दुकड़े कर देता था। उपकी मयंकर गर्जना धुनकर नगरकी जनता भयसे व्याकुछ होकर इघर उघर भागने छगी। मदोन्मत्त हाथी जम्बूकुमारके निकट पहुंच गया था। वह उन्हें अपनी संहमें फंमानेका प्रयत्न कर ही रहा था कि उन्होंने उसकी संह पर एक भयानक मुष्टिका प्रहार किया। बज्रकी तरह मुष्टिके प्रहारसे हाथी बड़े जोरसे चिंघाइ उठा। फिर उन्होंने अपने हाथके मुहद दंडको धुमाकर उसके मस्तक पर मारा। मस्तक पर दंड पहने ही उसका सारा मद चूर चूर हो गया। वह नम्र होकर उनके सामने खड़ा हो गया। मदोन्मत्त हाथी अब जिसकुछ द्वारत था।

नगरकी संपूर्ण जनता भयभीत दृष्टिमं यह सर दृश्य देख रही थी। हाश्रीको निर्मद हुआ देख सभीके हृदय दृष्से खिल गए। उनके सिग्से एक भयानक संस्ट टल गया।

जनताने जम्बुकुमा के इस साहसकी प्रशंसा की और राजा विवसारके राज्य दरवारसे इस वीरताके उपलक्ष्यमें उन्हें योज्य सम्मान मिला।

जम्बूकुमारकी वीरता पर नगरका घनिक छेडी स्माज मुख्य था। प्रत्येक घनिक उनके साथ अपना संबंध स्थ पित करनेको इन्छुक था। मुद्री कर्याएं उनका स्नंड प्रनेको सास्यित थी।

जंबूकुमार वैशाहिक संघनमं नहीं पहना चाहते थे। उवका

हृदय आजीवन अविवाहित रहकर विश्वक्रह्याण करनेका था। उनकी भावनाएं महान थीं। वे अपनी शक्तिका वास्तविक उपयोग करना चाहते थे। वे चाहते थे जीवनका प्रत्येक क्षण संसारका मार्गपदर्शक बने। जगतको सद्धमेका संदेश सुनानेको उनकी तरकट अभिलाधी थी। माता पिता उनके विचारोंसे परिचित थे। लेकिन वे शीप्रसे शीप्र हेन्द्र वैवाहिक वंधनों में वंधा हुआ। देखना चाहते थे। उनके विचारोंको सहयोग मिला। श्रेष्ठी सागरदत्त, कुबेरदत्त, बेश्रवणदत्त और श्रीदत्तने उनपर अपना प्रभाव हाला। चारोंने हन्हें चारों ओरसे बांधना चाहा अंतमें वे भ्यत हुए। जम्तुकुमारकी हार्दिक मनोभावनाओं जानते हुए भी ऋष्यदत्तने उन्हें विवाहका वचन दे हाला। उनका विवाह शीघ ही होनेवाला था किन्तु इसी समय इसके बीचमें एक घटनाने रंगमें भंग कर दिया।

( २ )

केरलपुरके राजा मृगाङ्क थे। उनकी सुन्दरी कन्या विलासवतीका वाग्दान राजा विवसारसे हो चुका था। राजा मृगाङ्क उन्हें अपनी कन्या देनेको तैयार थे। कन्या भी उन्हें हृदयमें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। यह विवाह सम्बन्ध शीध ही होनेवाला था। इसी समय एक और घटना घटी।

रत्नचूल एक अभिमानी युवक था। गजा मृगांक पर टसकी शक्तिका प्रभाव था। वह था भी शक्तिशाली, टसने अपनी शक्तिसे विसासवतीको अपनी पत्नी बनाना चाहा। टन्होंने राजा मृगांकके पास अपना संदेश भेजकर विकासवतीको अपने लिए मांगा। मृगांक ध्यपनी कन्या राजा बिंबसारको दे चुके थे। रत्नचूरूकी शक्तिका उन्हें परिचय था, लेकिन किसी हारूतमें उन्हें यह बात पसंद न थी। उसने ध्यपनी कन्या देनेसे इनकार कर दिया।

रमचूक्को मृगांककी यह बात अस्ब हो उठी । उसने अपनी संपूर्ण सेना लेकर केरलपुर पर चढ़ाई कर दी ।

मृगांक इस युद्धके लिए तैयार नहीं था। टमकी शक्ति नहीं थी कि वह रलचूलका मुकाबल कर सके। इसलिए इस संकटके समय अपनी आत्मरक्षाके लिए राजा विवसारसे उसने सहायता मांगी। विवसारने महायता देना तो स्वीकार कर लिया लेकिन वे चिंतामें पड़ गए कि रलचूल जैसे वीरके मुकाबलेमें किस बहादुरको मेजा जाय। लेकिन उनके पास अधिक सोचनेके लिए समय नहीं था, उन्हें शीझ ही सहायता मेजनी थी। अपने वीर सैनिकोंको बुलाकर उनसे इस कार्यका वीड़ा उठानेके लिए उन्होंने कहा। मभी वीर सैनिक मौन थे, जंबुकुमार भी इस सभामें निमंत्रित थे। वीरोंकी कायरता पर उन्हें रोष आग्या वे अपने स्थानसे हरे और वीड़ा टठाकर टसे चवालिया।

राजा विवसानं उनके इस साहसकी प्रशंसा की और टनके सिर पर वीर पट्ट बांघकर मृगांककी सहायताके लिए वीर सैनिकोंको साथ ले जानको आजा दी। उंबुकुमारको अपनी मुजाओं पर विश्वास था। वे अपनी वीरताके आवश्यमं बोले। महाराज! मुझे आपके सैनिकोंको आवश्यकता नहीं, मेरी मुजाएं ही मेरी सेना है। मैं अकेला हं सहस्र सैनिकोंके बराबर हूं। में अकेला ही जाता हूं। धाप निश्चित रहिए, देखिए आपके आशीर्वादसे वह अभिमानी रस्तचूल अभी आकर बराजों कर कौरता है।

जंबुकुमार अकेले ही रत्नचूलके शिविरकी ओर चल दिए। अपनी सैनाके बीचमें बैठा हुआ रत्नचूल पोदनपुरके किले पर आक्रमण करनेकी आज्ञा दे रहा था। इसी समय जंबुकुमार उनके सामने बेबह्क व्हुंचा। उसने न तो उन्हें प्रणाम ही किया और न आदर सूचक कोई शब्द हो कहा। अकड़कर उनके सामने खड़ा हो गया।

एक अपरिचित युवकको इस तरह वेबहुक अपने सामने खड़ा देखकर रत्नचूरुको बहुत कोघ आया। उसने तेजन्वरमें कड़ा— " अमिमानी युवक, तू कौन है है अपनी मृत्युको साथ छेकर यहां किम टहेर्यसे आया है? " जंबुकुमारने कहा—" मैं राजा मृगाङ्कका दृत हूं। मैं आपको उनका यह संदेश छुनाने आया हूं। आप बीर हैं वीरोंका कार्य किसीकी वाम्दत्ता कन्याका अपहरण करना नहीं है। आपको अपने इस गलत शब्दोंको छोड़ देना चाहिए और इस अपनराधक लिए क्षमा मांगना चाहिए।

गतनजूल इन शब्दोंको मुनकर भड़क वटा । वह बोला—" दृत तुम बेशक बाक्य मृग हो । मेरे साम्हने इम्तग्ह निःशंक बोलना व्यवस्य हो साहसका कार्य है । तुम्हाग मूर्ख गजा मेरी वीरतासे व्यवगिचत नहीं है । लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ देग्हा है । इसीलिये उसने तुम्हें मेरे पास ऐसा कहनेको भेजा है । दृत तुम व्यवस्य हो, जाओ व्यौर उस कायर मृगांकको युद्धके लिए भेजो।"

"राजा मृगांक आप जैसं व्यक्तिके साम्हनं युद्ध कानेको आयेगे ऐसी आशा छोड़ देना चाहिए। आपसे युद्ध कानेके लिए तो मैं ही काफी हूं, यदि आपको युद्धकी बढ़ी हुई अपनी प्यास बुझाना है तो भाइए इम और भाष निषट छैं।'' यह कहकर वीर जम्बुकुमार ताल ठोककर रत्नचूलके सामने खड़ाईहोगया।

रत्नचूलने अपने सैनिकोंको जम्बुकुमार पर आक्रमण करनेकी आजा दी। सैनिक अ जा पालन करनेवाले ही थे कि पलक मद्रते ही जंबुकुमार रत्नचूलसे पिड़ गए। सैनिक देखते ही रह गए और दोनोंमें भयंकर यद्ध होने लगा, यह युद्ध इतना शीव्र हिंशा जिसकी किसीको संभावना नहीं थी। जंबुकुमारने अपने तीव्र शस्त्रके प्रहारसे ही रत्नचूलको घराकायी कर दिया। सैनिकोंने देखा, रत्नचूल अव जंबुकुमारके बंधनमें आ चुका है।

रलचू कके बंधन युक्त होते ही मैनिकोंने शस्त्र डाल दिए। जंबुकुमार विजयके माथ साथ राजा मृगांक और विलासवतीको भीः अपने साथ राजगृह ले गए। वहां बहे उत्सवके साथ राजा विवसारका विलासवतीसे, पाणिगृहण हुआ। इस विजयसे वीर जंबुकुमारका गौरव चौगुना बह गया।

( 3 )

सुवर्माचार्य उस दिन राजगृहकं उद्यानमें आए थे। उनका बल्पाणकारी उपदेश चल रहा था। जंबुकुमारके विश्क्त हृदयको उनका उपदेश चुमा। घमेके दृढ़ प्रचारक बननंकी उनकी भावना जागृत हो उठी। युद्ध क्षेत्रका विजयी बीर, आत्म विजयी बननेको तह्न उठा। आचार्यसे उसनं साधु दीक्षा चाही।

साधु जानते थे जंबुकुमारके अन्तस्तहको, लेकिन अभी थोड़ा समय उसे वे और देना चाइते थे अंदर सोई हुई गुप्त हाहसाको बना कर वे उसे निकाल देना चाइते थे। उन्होंने अवसर दिया। वे बोले—" जम्बुकुमार! तुम्हारा अभी एक कर्तव्य रोष है वह तुम्हें करना होगा उसके बाद तुम दीक्षा लेनेके अधिकारी हो सकेगे। तुम्हारे मास्कृषिताके अन्दर तुम्हारे लिए जो मोह है उसे मारना होगा। जिन कन्याओंका तुम्हारे साथ वाग्दान हो चुका है जिनका ममस्व तुम्हारे जीवनक साथ बन्धा हुआ है, उसे तोहना होगा। तुम्हें उनके मनको जीवना होगा। मानता हूं तुमने अपने मनको मार लिया है लेकिन तुम्हें दृभरेके मनको जीवना होगा तब तुम संयमके पथपर चल सकोगे। यह तुम्हारी क्टोर परीक्षाका समय है। तुम जाओ, अपने माता पिना और वाग्दता कन्याओंसे आज्ञा लेकर आओ तब मैं तुम्हें साधुदीक्षा दृंगा—"

आचार्यका आदेश था। उसे तो पालन करना ही होगा। जम्बुकुमारको इम परीक्षणमें उत्तीर्ण होना ही होगा। परीक्षण कठोर था लेकिन उममें तो पूर नंबर प्राप्त करना होंगे। वे उसी समय अपने घर पहुंचे।

(8)

इस कोर जंतुकुनारका विवाह समारंग चक्र रहा था। सेठ अईदत्त विवाहके हपेमें तन्मय होरहे थे। विषम समस्क थी। हपेके महासागरमें तुफान टटनेको था। तरंगें टटीं। जग्बुकुमारने अपने मनोगत विचारोंको पिताजी पर प्रकट किया। इस हपेंकिवमें वे किसी तरहका आधात नहीं चाहते थे। बोले—'पुत्र इस उत्सवको समाप्त होने दो, जो कन्याएं अपने जीवनकी क्ष्महोर तुम्हारे साम्हने

केंक चुकी हैं उसे तुन्हें अब उठाना ही होगा, विवाह बाद तुम्ारा जो कर्तव्य हो उसे निश्चित करना ।''

पिताके हर्षीनमत्त हृदयको जम्बुकुमार एकदम तोडना नहीं चाहते थे। छेकिन ने अपना कर्तव्य भी निश्चित करना चाहते थे।

ं बोले-पिताजी! आप विवाहकी बात करते हैं। मुझे बंधनमें डालना चाहते हैं, लेकिन यह बंधन इतना कमजोर है कि मेरे छूते ही टूट जायगा। फिर टूटे हुए बंधनका क्या होगा, यह भी जानते हैं ?''

भहित्त कोई तर्क नहीं सुनना चाहते थे। वे तो बंधन कस देना चाहते थे. फिर वे देखना चाहते थे, बंधन मजबूत है या कमजोर। उनका विश्वास था, बंधन कमते ही इतना मजबूत हो जायगा कि उसे तोड़ सकना कठिन होगा। वे बोले—यही तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम बंधनमें बंधकर फिर उसे तोड़ो में उसी शक्तिका परीक्षण चाहता हूं और तुम्हें यह परीक्षण देना होगा।

उनका हृदय एक ही बाग्में सार बंघन तोड़ देना चाडता था लेकिन व रुके। सोचा एक कदम रुककर ही देखू फिर आगे तो बढ़ना ही है। इस रुकनंसे यदि किसीको संतोष हो तो उसे भी हो लेने दूं। वे विवाह बंघनमें आबद्ध हो गए।

(4)

आज कःयाओं के सौमाग्यकी रात्रि थी, उन्हें अपने भाग्यका पांसा फंककर आज देखना था। सजा हुआ कमरा, अगुरुकी गंधसे महंकता हुआ, मादक चित्र चारों ओर टंगे थे। बीणाकी झंकारके स्वर एक साथ झंकरित हो उठे। चारों बाळाओंने उन्हें चारों ओरसे

घेर लिया आज वे मानवके मनको जीतना चाहती थी । कामदेवकी शाण छेकर विजयी कामदेवको अपने अमोध शस्त्रों पर विश्वास था, रूप यौबन उनका साथी था । झलकता हुआ मादक प्याका साम्हन था, गलेसे उतारने भरकी कसर थी।

मौन जंबुकुमारने इस वातावरणको देखा, देखकर वह क्षुव्य नहीं हुआ। इस समय एक मृद् झंकार टठी, उसने देखा, दो पतले कः ह होंठ हिल रहे थे, प्रियतम ! एकवार अनंत जन्मोंके इस सुकृत पुण्यको देखिए। कितने वर्षोकी तपम्याका फड यह आपको मिछ रहा है, फिर आप आगेके छिए और संचयका लोभ क्यों कर रहे हैं। उग्रुट्यको न भोगना और संचय पर ही दृष्टि रखना यह तो महा कुरण कार्य है। आप जैसे बुद्धिनान वैश्यक्रमारको यह बात हम क्या सिखरू एं। यह तो व्यापको स्वयं जानना चाहिए, प्राप्तको भोगना भौ। भागे संचयके लिए कर्तव्य शील होना ही लामका उद्देश्य है। पाप्त त्याग कर अपाप्तकी आजा करना उसी तरह है जिस तरह घड़ेके पानीको फेंककर उमहने वाले धनमें जककी आशा करना । अपास तो गया हुआ है, उसके लिए प्राप्तको भी जाने देना कहांकी बुद्धिमता है !

जम्बुकुमारने गंभीर होकर कहना शुरू किया-

जिसे तुप प्राप्त कहती हो वह तो कुछ अपना है ही नहीं। दू भरों के धनको अपना मानकर उसे भोगना यह तो अमानतमें रूपा-नत करना है। इमने अपना अभी पास ही क्या किया है ? उसीकी पासिके लिए ही तो मैं यह पराया छोड रहा हूं। मैं पुण्यकी अमानत स्वीकार नहीं करना चाहता। अमानत वही स्वीकार करते हैं जो कुछ अपना नहीं कमा सकते। मैंने उस अपने घनकी कुछ झांकी देखी है, उसकी चमकके आगे यह पुण्यके द्वारा दीपित क्षणिक प्रभा उहरती ही नहीं है। तुमने उस प्रभाके दर्शन ही नहीं किये हैं। यदि तुम उस वास्तविक प्रकाशके दर्शन करना चाहती हो तो मेरे साथ उस प्रकाश मार्गकी ओर चलो। फिर तुम उस प्रकाशको देख सकोगी जिस्से सारा विश्व प्रकाशित होता है। इस क्षीण विलासकी चमक मेर नेत्रोंको चकाचींय नहीं कर सकती। इसमें विलासी पुरुष ही आकर्षित हो सकते हैं—केवल वही पुरुष जिन्होंने आहम दर्शन नहीं किया है।

तुम्हारा यह मादक यीवन और यह विलास किस' कामी पुरुषको ही तृप्ति दे सकता है मुझे नहीं । मेरी वामना तो मर चुकी है, उसे जीवित करनेकी शक्ति अब तुममें नहीं है । निष्फल प्रथल करके मेरा कुछ समय ही छे सकती हो इसके अतिरिक्त तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा ।

बालाओं ! तुम्हें मेर द्वारा निगश होना पह रहा है, इसमें मेरा अपराध कुछ नहीं है। मेगा पथ पड़ले ही निश्चित था। मैं अपने निश्चित पथपर चलनेके लिए ही अग्रसर होरहा हूं। तुम्हें यदि मेरे जीवनसे स्नेह हैं यदि तुम मेरे जीवनको प्रकाशमय देखना चाहती हो यदि तुम चाहती हो कि मेरा जीवन तुम्हारी विलास लीला तक ही सीमित रहकर सारे संसारका बने तो तुम मेरी अवरोधक न बन-कर मुझे अपने बंधनोंको मुक्त करनेमें मदद करो।

एक दिनके लिए बनी हुई बालापितयोंने अपने पतिके अन्त-स्तलकी पुकार सुनी। वह पुकार केवल शाब्दिक नहीं थी। यह किसी निर्वल आत्माका देम नहीं था। वह एक बलवान आत्माकी दिल्य-बाणी थी। बालाओं के हृदयको उपने बदल दिया। वे आगे कुछ कहनेको असमर्थ थीं। अपने इस जीवनके स्वामीके चरणींपर उन्होंने मस्तक डाल दिया। करुण स्वरसे बोली—"स्वामी यह जीवन तो अब आपके चरणोंपर अपिन होचुका है, इसे अब हम किसकी शरणमें ले जांय आप हमारे मागके दीपक हैं आप ही हमें मार्ग दिखलाइए। हमारा कर्तव्य क्या है यह हमें समझाइए।"

जम्बुकुमारका हृद्य एक भारसे हलका होचुका था। अबतक जो उनके लिए बोझ था वहीं उनका सार्थक ही बन रहा था। उनके साम्हने एक ही पथ था। उसी प्यपर चलनेका उन्होंने आदेश दिया।

मार्ग साफ होचुका था। उसपर चलन भरका विलंगथा। माता पिना अब हनके अवरोधक नहीं रह गए थे।

विपुदाचल पर 'गौतमस्वामी केवली 'की शरणमें सब पहुंचे माता, पिता, पत्नियां, विद्युत चोर और उसके साथी सब एक ही पथके पथिक थे।

चौनीस वर्षके तरुण युनकने गणाधीश गौतमके चरणोंमें अपने जीवनको डाल दिया। गौतमने टनके निचारोंकी प्रशंमा की अगैर लोककल्याणका उपदेश दिया। गणाधीशका आशीर्वाद लेकर ने अपने गुरु सुध्याचार्वके निकट पहुंचकर बोले—" गुरुदेव! क्या मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है या अभी कुछ और मंजिंह तय करनी हैं!"

गुरुदेव उन पर पसन्न थे। बोले-" जंबुकुपार! तुम तेजस्वी त्यागी हो। तुम्हारा सांसारिक कर्तव्य समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा।" सुवर्माचार्यने उन्हें साधु दीक्षा दी। उनके साथ पिता अईदत्त, विद्युत चोर और उसके ५०० साथियोंने भी साध दीक्षा ली।

जंबुकुमारने इम्र तपश्चरण किया । तपश्चर्याके प्रभावसे उन्हें पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त हुआ। जिस दिन उन्हें यह अद्भुत शास्त्र ज्ञान उपरुच्य हुआ था उसी दिन उनके गुरु सुघर्माचार्यको कैवल्य पाप्त हुआ।

जंबुकुमार तपश्चर्यके क्षेत्रमें अब बहुत आगे बढ गए थे। उन्होंने अपने बढ़े हुए तपके प्रभावसे कर्म बंबनको कमजोर कर लिया था। पैतालीस वर्षकी आयुमें जंबुकुमारको कैवस्य लाभ हुआ। कैदल्यके प्रभावसे आत्मदर्शन हुआ।

चालीस वर्षका जीवन धर्मो ।देश और संसारको शांति सुखके पथ प्रदशनमें व्यतीत हुआ।

कार्तिकी कृष्णा प्रतिपदाको वे मथुगपुरीके उद्यानमें अपने योगोंका निरोव कर बैठे, इसीममय उनका आत्मा नश्वर शरीरसे निकल कर मुक्ति स्थानको पहुंचा । जनताने एकत्रित होकर उनका गुणगान किया और उनकी ५०० स्मृतिको अपने हृदयमें घारण किया।



## [२०] तपस्वी–वारिषेण ।

## ( आत्मदृद्ताके आद्शे)

( ? )

मगघमुन्दरी राजगृहकी कुशल और प्रवीण वेश्या थी। वह अत्यंन्त मुन्दरी तो थी ही लेकिन उसकी कामकला चातुर्यता और हावभाव विलासोंकी निपुणताने टसे और भी विमुग्ध कर दिया था— उसके भावपूर्व गायन, मृदु मुन्करान और तिरली चितवन पर अनेक युवक विवेकशून्य होजाते थे अपना हृदय और सर्वेन्व समर्पित कर देते थे।

घनिक और विलासिय मानवोंको अपने विलाससे भरे कृतिम कावण्यके उत्तर आकर्षित करनेमें वह अत्यंत निपुण थी। वह किसीको मधुर बाक्य विलाससे, किसीको आशापूर्ण कटाक्षोंसे, किसीको नयनामि- रंजित नृत्यसे और किसीको स्निग्व आर्छिगन द्वारा अपने रूप जाडमें फंशा छेती थी और उनका घर्म और वैभव समाप्त कर देती थी।

राजगृहमें उसके अनेक प्रेमी थे, लेकिन उसका वास्तविक प्रेम किसी पर नहीं था। उसके अनेक सौन्दर्योपासक थे, लेकिन वह किसीकी उपासिका नहीं थी, उसकी उपासना केवल द्रव्यके लिए थी। उसके अनेक चाहमेवालेथे, लेकिन वह केवल अपनी चाहकी विकेता थी।

अपनी रूपकी रम्सीमें बांचकर उसने अनेक युक्तोंको दुर्ब्यसनके गहरे गहुमें पटक दिया था। उस गर्तमेंसे कोई मानव अपने स्वास्थका स्वाहा कर अनेक रोगोंका उपहार छेकर निकल्ता था, और कोई अपना संपूर्ण वैभव फूंककर पथ २ का भिस्वारी बनकर निकल पाता था। कोई न कोई उपहार पास किए विना उसके द्वारसे निकल जाना कठिन था।

उसकी सीघी. साल किन्तु कपटपूर्ण बार्तो जीर उदीस विलास मदिगके पानले उन्मत्त, विवेकशून्य मानव, विषय सुख शांतिकी इच्छा रखते थे। उसके तीन्न. दाहक और पवल वेगसे बहनेवाले कृतिम भेमकी भिक्षा चाहते थे आर सौन्दर्यकी उपासनामें तन्मय रहकर पसन्न होना चाहते थे। किन्तु उन्हें यह नहीं माछप था कि यह मायावीपनका जीवित प्रतिबिंब, दुर्गतिका जागृत हस्य, अधःपतन सर्वनाश और अनेक आपत्तियोंका विधाता केवल धन वेमव खींबनेका जाल है।

आज सबेरे मगध सुन्दरी विकास वम्तुओंसे पूर्ण अपनी उच्च अब्राह्यिका पर बैठी थी। इसी समय कोकिङकी मनोमोहकको क्रुक्रने उसके साम्उन बसंतको मुख कर सीन्दर्यको उपस्थित कर दिया, उसके हृदयमें रागरंग और विज्ञासकी उदीत भावना भर दी। वह हृदयहारी बसंतकी शोभा निरीक्षणके लोभको संवरण नहीं कर सकी। मादक शृङ्गारसे सजकर बसंत उत्पव मनानंके लिए वह राजगृहके विशाल वपवनकी ओ। चल पड़ी। उपवनके श्वीन वृक्षोंपर विकसित हुए मधु कुमुर्गोंको देखकर उस विनोदिनीका हृदय खिल उठा। मधुरससे भरे हुए पुष्प समृहप्र गुंजार करते हुए मधुर्पोंके मधुर नादनं उसके हृदयको मुख कर दिया। उपवनकी प्रत्येक शोभासे उसका हृदय तन्मय हो उठा था। को किलका कलित कुंचन पक्षियोंका मधुर कल्पव और प्रेमका मंदेश सनातं हुए एक डालीसे दृष्पी डालीपर कृदकना, चहचडाना हृदयको वर्षण छीन रहा था।

उपनिके सर्जाव सौन्दर्य हो देखते हुए उसकी हिए एक दूमरी मोर जा पहाँ यह एक चमकता हुआ हार था जो श्रीकीर्ति श्रेष्ठी के लिमें पहा हुआ था। मगचसुन्दरीका मन उमकी मोहक प्रभा पर एम होगया। वह आश्र्यं चिकत होकर विचार करने लगी। मैंने रमतक कितने ही घनिकांको अपने का जालमें फंपाया और नसे अनेक अमृल्य उपहार प्राप्त किए, लेकिन इमतरहके सुन्दर रसे मेग कंठ अनतक शोभित नहीं होसका, यह मेर सौन्दर्यके लिए लिमत लज्जाकी बात है। अन इम हारसे कंट सुशोभित होना।हिए नहीं तो मेग सारा आकर्षण और चातुर्य निष्कर होगा।

नारियोंको अपनी स्वामाविक प्रकृतिके अनुमार बहुमुह्य वस्त्रों ौर भूषणोंसे पाकृतिक प्रेम हुआ करता है। अधिकांश महिलाएं

चनकी छे भूषण और भड़की छे वस्त्रों को पहन कर ही अपने को सौमाम्ब शालिनी समझती हैं। वेशक उनमें सद्भुणोंके लिए कोई प्रतिष्ठा न हो, विद्या और कढाओंका कोई प्रभाव न हो, शील और सदाचारका कोई गौरव न हो, लेकिन वह केवल नयनाभिरंजित वस्त्र और भूषणोंसे ही आपनेको अलंकत कर लेनेपरही कत करय समझ लेती हैं। अपनेको सम्पूर्ण गुण सम्बन्न और महत्वशालिनी समझ लेनेमें फिर उन्हें संकोच नहीं होता । इसिछए ही नारी गौरवके सच्चे भूषण और अनमोल रत्न विद्या, कला, सेवा, संयम, सदाचार आदि सद्गुणीका टनकी दृष्टिमें कोई महत्व नहीं रहता । संमारमें यश और योग्यता पाप्त करनेवाले बहुमूरुय गुर्णोका वे कुछ भी मुरुय नहीं समझतीं, और न उनके पानेका उचित पयल करती हैं। वे हरएक हालतमें अपनेको कृत्रिमतासे सजानेका ही प्रयत्न करती हैं। गहनोंके इस बढे हुए प्रेमके कारण वे अपनी आर्थिक पर्शिस्यतिको नहीं देखतीं वे नहीं देखतीं जेवरोंसे सजकर स्वर्ण परी बननेकी इच्छा पूर्तिके लिए उनके पतिको कितना परिश्रम करना पडता है, कितना छल और कपट करके अर्थ संग्रह करना पहता है। और वे किस निर्देयतासे उनके उस उपार्जित द्रव्यको जेवरोंकी बलिवेदी पर बलिदान फर देती हैं। कितनी हो भूषणित्रय महिलाएं अपनी स्थितिको भी नहीं देखती और दूसरी घनिक बहर्नोके सुन्दर गहर्नोको देखकर ही उनके पानके छिए अपने पति और पुत्रोंको सदैव पीढित किया करती हैं, और मुन्दर गृहस्य जीवनको अपनी भूषण प्रियताके कारण करूह और झगढेका स्थान बना देती हैं।

भाजकर विकास प्रियता और दिखाबटका साम्राज्य है, चारौ ओर आंखोंमें चकाचौध कर देनेवाकी सभ्यताका बोलवाला है। आज संतानरक्षा, कलासंपादन, पाकशिधा आदि महिलोचित गुणौंकी ओर महिला समाजका थोडासा भी ध्यान नहीं है। समाज देश और राष्ट सेवाका तो वह नाम तक भी नहीं जानती । जो महिलामें अशिक्षित हैं वे कल्ह एइ ई झगड़। और आपसके विरोधमें ही अपना जीवन बरबाद करदेती है, लेकिन वर्तमान शिक्षाके पालनेमें पली हुई शिक्षित महिलाओं के जीवनका भी कोई ध्येय नहीं है। उन्हें रात्रि दिनकी बढी हुई, विलाम प्रियतासे ही छुटकारा नहीं मिलता । कृत्रिमता पराधीनता और फेशनके इतने जबर्देस्त बंधनमें व पढ़ी हैं कि एक क्षणको भी अपनेको वे उससे एक नहीं कर सकती। अपने कृत्रिम सौंदर्यको चमकान और बढानमें वे अपने द्रव्य और स्वाध्यका बढी निदंयतामे बलिदान करनेमें नहीं हिचकर्ती । उनके सौन्दर्य साघनके लिए करें हो रूप्योंका विदेशी सामान खरीदना पहता है. लेकिन इतने पर भी उनकी सौरदर्य लिप्मा समाप्त नहीं होती। हमेशाकी बढ़नी हुई मांगसे उनके संरक्षकोंकी नाकमें दम आजाता है। विलाम प्रियताके अतिरिक्त उनें अपना कोई कर्तव्य नहीं दिख्ना उनकी इस मुख्ताके कारण बर्चोका पालन पोषण भी उचित्र रातिमे नहीं होपाता। वे शक्तिशाली और चारित्रवान नहीं बन पाते। धर्म भक्ति, और आहत सुधारकी बातें तो उनसे सैकडों कोस दूर रहती हैं। इन तरह आजकी नारी रोगिणी, ब्याङसी, निर्वेढ और कर्तव्य हीना बनकर अपने जीब-नको नष्ट कर रही है।

मगधसुन्दरी विकास प्रिय वेश्यायी उसका हारके सीन्दर्य पर मुख होना कोई महत्वकी बात नहीं थी। हारके आकर्षणने उसके मनपर विचित्र प्रभाव डाला। अब उस जगह वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकी। हारके पानेकी इच्छा उसके हृदयमें बलवती हो हठी और अपने घर आकर वह डदासीन होकर अपनी शेरबापर लेट गई।

( ? )

विद्युक राजगृहका प्रसिद्ध चार था, अपने इस्त कौंशल और चौंये कलाम वह अत्येत दक्ष था। जिस वस्तुके पानेकी इच्छा वह करता था उसे वह प्राप्त करके ही छोड़ता था। अपनी कुशकताके कारण उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था और न कभी अपने कार्यम वह असफल होता था। वह अपने उहेस्य पर इह रहता था उद्देश्य पूर्तिके लिए उसके पाम आसुरी शक्ति साइस और इहता थी। उसे अपनी बुद्धि और साइम पर विश्व स था। अनक धनिकोंकी बहुमूल्य वस्तुओंका उसने अपहरण किया था लेकिन आजतक किसीके पकड़नेमें नहीं आया।

यह बात अवश्य थी कि नगरकी अतंस्व बहुम्स्य संपत्तिका हरण करनेपर भी उसके पास कुछ रहीं था, वह अब तक निधनताका आगार ही बना था। खुछे दिलसे वह उन वस्तुओं का उपमोग भी नहीं कर सकता था। उसकी अतृप्त लालसा सदेव जागृत रहा करती थी। सब है अन्याय और छलसे पेदा किया हुआ घन शारीरिक और मानसिक तृप्ति भी नहीं दे सकता और न उसका उचित उपयोग और उपभोग ही हो सकता है। संतोष, तृप्ति और आतम सुखकी कल्पना

करना तो उससे व्यर्थ ही है। वह पाप, अशांति और असन्तोषकी भीषण ज्वाला जलाता है और अन्तर्भे स्वयं खाक हो जाता है।

विद्युतका मगव सुन्दरी पर हार्दिक स्नेह था व उसके जावन मरणकी समस्या थी। उसकी इच्छा पर वह नाचता था, उसकी इच्छा-पृतिके लिए वह अपनेको मृत्युके मुखमें डालनेको भी तैयार रहता था। अपने जीवनको बाजी लगाकर वह उसके लिए बहुमूल्य उपहार लाकर संतुष्ट किया करता था। मगवसुन्दरी भी उस पर प्रसन्न थी। अपनी कृत्रिम रूपगश्चिप लुभाकर वह उससे इच्छित कार्य करा लेती थी।

गित्रने अपने पूर्ण अंधकारका माम्र जय म्थापित कर लिया था। मंद प्रकालके माथ तागगण ही उसके प्रमानको कुछ कम कर रहे थे। दिनभरके परिश्रममें संत्रमान व निद्राकी शांतिदायिनी गोंदकी शरण लेनेको उरमुक हो रहे थे। इसी सपय दौपकोंकी तांक्षण ज्योतिसे चमकती हुई मण्डसुंदगंकी अष्टु लिका पर विद्युनने घड्कते हुए हदससे प्रवेश किया। वह सोच रहा था—" में अभा जाकर उस सुन्दरीके मुखकर कटाक्षपातमें अपने नत्रोंको तृप्त कर्छणा। उसका हिंदित हुआ मुखकर कटाक्षपातमें अपने नत्रोंको तृप्त कर्छणा। उसका हिंदित हुआ मुखकंडल मुझे देखकर कितनी प्रमन्नतासे चमक उठेणा। मेर पहुंचते ही उसके विद्यासको संभा चरम हो टेउणी अबहा! मुझपर वह कितना प्यार करती है। अनक वेभवशाली व्यक्तियोंसे भरे हुए नगरमें उसके इतने अधिक स्नेहका व्यवान मुझे ही प्राप्त है। उसकी बार्तोमें कितना माधुर्य है, उसका मुदुहास्य कितना मुग्नकर है, उसका सौन्दर्य कितना आकृषिक है।

ुक्ताकं वंद्रिक्ति क्षित्रकी क्षपेक्षा मुझपर अधिक प्रवक्त होगी । २१ आज मैं कितना वहुमुल्य रस्न लाया हूं। इसकी चकाचौंब पर उसके नेत्र मुग्ध हो जायेंगे । उसका प्रत्येक अङ्ग हर्षके वेगसे पागल हो उठेगा। विचारकी मधुर तरङ्गे उमहाते हुए वह उसके विलासगारमें पहुंचा।

उसने बहुमुल्य ग्ल मगघसुन्दरीके साम्हने रखा दिया और उसकी प्रसन्न मुखमुदा देखनेके लिए उत्कंठिन हो उठा । लेकिन उसके बार्ध्यर्थका कुछ ठिकाना नहीं रहा, उसने देखा-अपनी शैय्यापर पढ़ी हुई मगघसुन्दरीने उस बहुमूल्य लालकी ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा, और निगशभावसे उसी तरह पड़ी रही । विद्युतका हृद्य उसकी इम अवहेरनामे घडकने रुगा । वह सोचनं रुगा-क्या कारण है जिससे इमके मन्पर उदासीनताका इतना गहरा प्रभाव पह रहा है। क्या मुझसे इम्के प्रतिकृष कोई कार्य बन पढ़ा है जो मेरी ओ। यह आंख उठाकर भी नड़ी देखती. वह अत्यन्त मधुर स्वरसं बोला-प्रिये! प्रभामे चमकतं हुए तुम्हार मुखमण्डरुपर आज विधादकी यह कालिमा वर्यो झरुक रही है। मुझसे कहो. किस चिंता-राहुने तुम्धारे चन्द्रमुखका प्राप्त किया है। इस विषाद भर तेरे मुखनण्डलको देखनेके लिए मैं एक क्षण भी समर्थ नहीं । तेरी यह निगशा मेर इदयके दुक्ते र कर रही है। अपने हृदयकी चिंता मुझपर शीव्र प्रकट कर, मैं उसे शीव नष्ट करनेका प्रयत्न करूंगा।

अपने ऊर अत्यंत अनुरक्त हुए विद्युतके सहानुमृति सूचक इत शब्दोंको सुनकर मगधसुन्दरीका उदास मुख कुछ समयको चमक सहस् उसके नेत्रोंपर एक मधुर सुस्करान डाइती हुई मगधसुन्दरी थोडी— प्राणव्छन ! तुम मुझपर जितना प्यार करते हो वह तुम्हारा केवल दंभ मात्र ही प्रतीत होता है । मुझे तुम अपने प्राणसे प्रिय कहनेका दावा पेश करते हो लेकिन मैं तो तुम्हारे इम दावेको कोरा शब्द-जाल ही समझती हूं। मै समझती हुं तुम मुझपर हृदयसे प्यार नहीं करते, यदि तुम मुझे चाहते होते तो इतनी गहरी निगशाकी म्बाईमें मुझे क्यों गिरना पढता !

विद्युनके सिग्पर अचानक विज्ञली गिर पही । उसने घहकते हुए हदयसे कहा—प्रियतमें ! तु यह क्या कर रही है ! मैने आजनक तेग किमी भी आज का उलंबन नहीं किया । तेग परमेक रच्छा पूर्ण करनेके लिए मैंन अपने जीवनका कुळ भी मृल्य नहीं समझा (फर मेर पेम पर तुझे हजना अविश्व म क्यों होग्हा है ! प्रियतमें ! सचमुच ही मैं तेगे का हृष्ट पर इस दुर्नियामें जी ग्हा हूं । मुझे लगने प्राणोंसे भी हतना मनेह नहीं है जितना तुझने है । फिर तुझे हतनी निश्य बनकर मुझपर इस तर्झ बाहय बाणोंकी वर्ष नहीं करना चाहिए । मैं तेरी इच्छाओंका दाम हूं बोल! तेगे ऐसी कौनसो इच्छा है जिसने तुझे हतना निग्रंग औ हताश बना डला है । विद्युतके रहने तेरी इच्छाएं पूर्ण न हो सके यह मेर छिर कलंकिकी बात है ।

मगचसुन्दरी विद्युत पर अपना प्रमाव पढ़ते देखकर और भी अधिक मृदु मुन्कानसे बोली—प्रियतम ! मैं तुन्द्रारे ऊपर अविश्वास नहीं करती हूं। मैं यह जानती हूं तुम मेरे लिए अपना सर्वस्व अपिष करनेको तैयार रहते हो, और अनेक बहुमुल्य वस्तुएं उपहारमें देते सहते हो, छेकिन इसना सब कुछ होने पर मेग कंठ श्रीषेण श्रिष्टीके

बहुमुल्य हारसं अब तक सूना ही है। ओह ! उस चमकटार हारकी प्रभा अब तक मेरी आंखों के साम्हने जृत्य कर रही है। यदि उसे पहनकर में तुम्हारे साम्हने आती तो तुम मेरे सौन्दर्यको देखते ही रह जाते। यदि तुम्हारे जैसे कुझल वियतमके होते हुए भी मैं वह हार नहीं पा सकी तो मेरा जीना बेकार है। वियतम ! बोलो कण वह हार तुम मेरे लिए ला सकते हो ! आह! यदि वह सुन्दर हार मैं पा सकती—यह कहते हुए उसके मुंड पर फिर एक विषादकी रेखा जृत्य करने लगी!

विद्युतने उसे सान्त्वना देते हुए टड्डाके स्वरमें कहा-ओह प्रियतमे ! इम साधरणमें कार्यके लिए इतनी अधिक विंता तृते वर्यों की ? मैं समझता था इतनी लम्बी मृमिकाके अन्दर कोई बढ़ा रहस्य होगा । लेकिन यह तो मेर बाएं हाथका खेल है । उस तुच्छ इएके लिए तुझे इतनी वेचेनी हो रही है ! तु उसे अब दृर कर । विद्युतके हस्त कौशलको और साथ ही श्रं.षेण श्रेष्टीक उस चमकते हुए हारको अपने गलमें पड़ा अभी ही देखेगी ।

मगनसुन्दरी हपेसे खिन्न रठी थी, उसने पूर्वेन्द्रकी हंसी विखेरते हुए कहा—ित्रयतम ! अहा ! आप वह हार मुझे ला देंगे ! आप अवस्य ही ला देंगे । आप जेसे त्रियतमके होते में उम हारसं केसे वंचित रह सकती हूं ! हार देकर आप मेरे हृदयके सच्च स्वामी वर्नेगे । त्रियतम ! आज आपके सच्चे त्रिमकी परीक्षा होगी । मैं देखती हूं कितनी शीव्र मेरा हृदय हारसे विभूषित होता है ।

. विद्युत अब एक क्षण भी वहां नहीं उत्तर सका। हार हरणके किए वह उसी समय श्रीषेण श्रेष्ठीके महस्त्रकी ओर चल पढ़ा। उसके अपनी कलाका परिचय देते हुए श्रेष्ठीके शयनागारमें प्रवेश किया। श्रीषेणके गलेका चमकता हुआ हार उपके हाथमें था। हार लेकर वह महलके नीचे उत्तरा। उपका दुर्भाग्य आज उसके पास ही था। नीचे उत्तरते हुए राज्य-सैनिकोंने उसे देख लिया। विद्युतने भी उन्हें देखा था। उसका हृद्य किसी अज्ञात भयसे घड़क उठा। लेकिन साहस और निभयताने उसका साथ दिया, नीचे उत्तरकर अब वह राज पथ्यर था।

विद्युतने द्वार चुरा तो लिया लेकित वड उसकी चमकती हुई अभाको नहीं छिरा मका । उपके डाथमें चमकते हुए हारको देखकर मैनिक उसे पकड़नेक लिए उभके प छे दौड़े। सैनिकॉको अपने वीछं दीइना देख विद्युत भी अपनी रक्षाके लिए तील तिसे दौड़ा । भागनेमें वह सिद्धहस्त था। प्रत्येक नार्ग उपका देखा हुआ था। वह इघर उघासे चक्का काटता में निक्षेत्री घोग्वा देवा हुआ जन शुल्य रमञानके पास पहुंचा। उनने अपतेको बचानेका भग्मक प्रयस्त किया था। लेकिन आज उसका साग कौशक वेकार था, वह अपनेको बचा नहीं मका । सेनिक उसके पीछे तीव ।तिसे दौहे हुए आग्हे थे। उसने साइप करके पीछं की ओ। देखा, सेनिक उसके विककुछ निकट आ चुके थे। अन वह सैनिकोंके हाथ पहनेको ही था-उसका जीवन अब सुरक्षित नहीं था, इसी समय देवनं उपकी रक्षा की। एक उपाय उसके हाथ छग गया, रसे अपनेको चचानेके प्यत्नमें सफ्डता मिछी। यास ही एक वृक्षके नीचे राजकुपार वाश्चिम थोग सावन का रहे थे, उसने उस बहुमुरुष हारको उनके साम्झने फेंक दिया और स्वयं वे यामके पेड़ोंकी झुरमटमें जा छिया।

(8)

राजकुमार बारिषेण राज्यहके प्रसिद्ध नरेश विवसारके प्रतापशाली पुत्र थे। माता चेलिनी द्वारा उन्हें बाल्यावस्थासे ही धर्म और सदाचार संबधी उचको टिकी शिक्षा उन्हें मिली थी। रानी चेलिनी उचको टिकी धार्मिक प्रतिमाश ली महिला थी, पथमृष्ट हुए राजा विवसारको उन्होंने धर्मके श्रेष्ठ मार्गपर लगाया था। विदुषी और धर्मशीला माताके जीवनका प्रभाव वारिषेणके कोमल हृदय पर पढ़ा था।

बाहकोंके जीवनकी सची संरक्षिका और उसे सुये ग्य बनानेवाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका उसकी जननी ही है। पुत्रको जो शिक्षा जननी बाल्यावस्थासं ही संस्वतःपूर्वेक इंसते और खेरते हुए देखकर उसके जीवनको मधुर और मुखमय बना सकती है उसकी पूर्ति सैकड़ों शिक्षिकाओं द्वारा भी नहीं हो सक्ती । माता पिताक आवरणोंको बालक बाल्यावस्थासे ही प्रहण करता है। पिताकी भपक्षा बालकको माताके संग्क्षणमें अपना आधक जीवन व्यतीत करना पहता है। बालकका हृद्य मोमके सांचेकी तरह होता है, माता जिस तरहके चित्र उसके मानस पटल पर उतारना च:हे उस समय आसानीसे उतार सकती है। बालक माताके प्रत्येक संस्कार उभके आकरण, विचार और संकर्कोका अपने भादर एक सुन्दर चित्र बनाता रहता है, वह जो उस समय उसका दायरा केवल माताकी गोद तक सीमित रहता है उसके चारों ओर बह जिन विचारोंके रंगोंको पाता है उन्हींसे अपने विचारोंके धुंबले चित्रोंको चित्रित करता है। समय पाकर उसके वही धुंबले चित्र वही अपरिपक्क विचार एक दढ़ संकल्पका स्थान प्रहण कर छेते हैं। वही संकरि उसके जीवनसाथी होते हैं। समयकी गति और अनुकूरु बायु उन्हीं विचारोंको जीवन देकर पृष्ट करती है।

विदुषी चेलिनी इस मनोविज्ञानको जानती थी। उसने वारिष-णके जीवनको पवित्रताके सांचेमें ढालनेका महान प्रयस्न किया था। उसने उस वातावरणसं अपने पुत्रको बचानेका प्रयस्न किया था जिसमें पहकर बर्खोका जीवन नष्ट होजाता है।

अधिकांश महिलाएं अपने बालकोंको आहम्बरमें मधन रखकर उनके जीवनको विरासमय बना देती हैं। श्रंगार और बनावट द्वाग टनेंड हाथका खिलीना ही बनाए रहती है। जग जरासी बार्तोमें उन्हें हम धमकाकर और मृतका भय दिखाकर उनका हृदय भयसे भर देती हैं। विद्या, कला, नीति और सदाचारके स्थान पर असभ्यतापूर्ण विदेशी शृङ्गार और बनावटसे उनका मन और शरीर सजाती रहती है। उनके खानेके लिए शुद्ध और पवित्र वस्तुएं न देकर बाजारकी सडी गली मिठाइयों और नमकी नौंकी चट लगाकर उन्हें इन्द्रिय होल्य बनाती हैं। मृष्ट, द्रगचारी, व्यवनी तथा विवेक-हीन सेवकोंकी संरक्षतामें देकर उनकी उन्नति और विकास मार्ग बन्द कर देती हैं। उन दर्व्यसनी सेवकोंसे वह गंदी गारूयां सीखते हैं। अपवित्र आचरणोंसे अपने हृदयको भाते हैं और अपने जीवनको निम्नतर बनाते हैं। उनके दाथमें जीवन विकसित करनेवाली पवित्र पुस्तकें न देकर उन्हें जेवरीसे सजाती हैं, विद्या और ज्ञान-संपादनकी अपेक्षा वे खेलको ही अधिक पसंद करती हैं। विदेशी खिछौनों और भड़कदार भूषणोंके खरीदनेमें जितना द्रव्य वे बरबाद कस्ती हैं उसका शतांश भी उसके ज्ञान संगदनमें नहीं करती। वे यह भी नहीं देखतीं कि बालक दुव्येसनपूर्ण खेल और असभ्य की हाओं में मग्न रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। वे अपने अनुचित प्यारके सामने बालकों के वास्तविक जीवन दिलका दर्शन ही नहीं कर पार्ती।

विदुषी चेलिनीने अपने पुत्रको बालगनसे ही सदाचारी और ज्ञान श्रेष्ठ महात्मार्थीके नियंत्रणमें रक्ला था। उच्च कोटिके साहित्यक और घार्मिक ग्रःथोंका उसे अध्ययन कराया था। सुयोग्य माताकी संग्लकतामें राजकुपार वारिषेणका पलन हुआ था। सद्गुण और सदा-चारकी छायामें वे बहे थे। पवित्रता और विवेक उनके साथी थे।

अभित वेभवके आगार राजनासादमें वे रहते थे। तरुणी बालाएं उन्हें प्राप्त थीं। विलासकी उन्हें कभी न थीं, इतना सब कुछ होनेपर भी वे उसमें रमें नहीं थे। वेभवकी खुपारी और योवनके उन्मादका उनपर असर नहीं था। वे अपनी परिस्थितिको पहचानते थे। माधनाके पथको वे भूले नहीं थे। इन्द्रियदमन और मनोनिप्रहका उन्होंने अभ्यास किया था। आन्मसंयमके लिए वे तत्येक अपनी और चतुर्दशीको उपवास किया करते थे। उनवास दिन उनका मारा कार्यक्रम आत्मानन और ज्ञान उपार्जनके लिए ही होता था। विषयवामनासे विरक्त रहकर मनके काम कोच आदि विकारों के जीतनका वे अभ्यास करते थे। सारे दिन मनको आत्ममननमें ध्वस्त रखकर रात्रिके समय वे सन और शरीरकी सभी कियाओं से विरक्त रहकर आत्मचित्रनमें ही निरक्त रहते थे।

भाज चतुर्दशीकी रात्रिको अपने कार्यक्रमके अनुसार वे स्मशा-नमें योगाभ्यास कर रहे थे। दुर्भाग्यके हाथों में पड़ा हुआ अपनी रक्षाके लिए भागता विद्युत वहां पहुंचा था. उसने अपने हाथका चमकता हुआ हार ध्यान निमम वारिषेणके साम्डनं केंक दिया और स्वयं कहीं जाकर अलोप होगया था।

बारिश्रेणके साम्हने पहे हुए हारको सेनिकोने उठा लिया, हार टठा कर उसके चुगनेवालेकी उन्होंने खोज की। इस खोजके लिए उन्हें व्यधिक परिश्रम नहीं करना पडा। चमकते हुए हारके प्रकाशमें अपने पास ही उन्होंने एक व्यक्तिको समाधि लगाए देखा । बस वह समझ गए कि हारका चुरानेवाला यही व्यक्ति है, चोरीके अपराधसे बचनेके लिए ही इमने समाधि लगानेका भ्वांग भ्वा है । वे उन्हें हारका चुगनेवाला समझकर उसकी ओर बहे, लेकिन यह क्या, उनके मुंडकी ओर देख कर वे चौंक पड़े। अरे! यह तो राजकुमार बाहिषेण हैं। महाराजाके पुत्र बारिश्रेणको वडां देख भर उनके आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा । वे सोचने रूगे—तत्र क्या ६म बह मूल्य हारके चुगनवाले राजकृपार बारिषेण हैं ? यह होना भी क्या संभव है ? क्या हमारे नेत्र हमें घोखा तो नहीं दे रहे हैं ? उन्होंने आंखोंको सगढ कि। देखा, उन्हें निश्चय होगया यह कुमार बारिषेण ही है। तब क्या इस बह मूल्य हारको इन्हींने चुराया है ? लेकिन राजपुत्रने अपने बचनेका देंग भी खुन बनाया है। हार फेंककर किस तग्ह ध्यानमग्न होगए. मानो हम इस तरह ध्यानमग्र देखकर इन्हें छोड़ ही देंगे, हमें इन्होंने निश मुर्ख दी समझ रखा है। यदि यह राजपुत्र है तो क्या हुआ ? क्या राजपुत्र होनेके नाते ही इस गुरुतर अपराधको करते देखकर भी हम इन्हें छोड देंगे ? नहीं, हमसे यह कभी नहीं होगा, हम राज्यके विश्वासपात्र सेवक हैं। अन्याय और अध्याचारसे जनताकी रक्षा करनेका महान कर्तव्य छेकर हम नियुक्त हैं। हमारे रगरगमें कर्तव्यका गर्म खून भरा हुआ है, हमसे यह कभी नहीं होगा। राज्य प्रमाव अथवा वेभवकी सचाके डग्से हम अपराधीको कभी नहीं छोड़ सकते। हमार न्यायशील महाराजकी ऐसी अन्त्रा कदापि नहीं है। उनकी आज्ञा है कि राजा हो या रक, धनिक हा या निर्धन, सबल हो या निर्धन, अपराधिकी जुलापर सब एक हैं। न्यायका कांटा किसीके व्यक्तित्वके आगे नहीं झुक सकता। तब हमें चोरीके अपराधमें इन्हें अवह्य ही गिरफ्तार करना चाहिए। यह सब सोचकर उन्होंने हारके ही साथ राजकुमार वारिषेणको भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें छेकर वे न्यायालयकी ओर चल दिए।

( 4 )

प्रतःकालीन समय था। महागजा जिंबसार राज्य सिंहासन पर आरूड़ थे। उनका मुखमंडल आज बहुत गंभीर हो रहा था। सभासद और मंत्रीगण सभी नितांत मौनभावसे स्थिर हुए वेठे थे, साग सभामंडर निस्त्वत्र और शुन्य हो रहा था। अचानक ही राज-कोतवालको संबोधित कर महाराजाने अपना मौन भंग किया। वे बोले-कोतवाल! अनराधीको मेरे साम्हने उनस्थित करो। महाराजकी आज्ञाका उसी समय पालन हुआ-अपराधीके रूपमें राजकुमार वारिषेण इनके साम्हने खड़े थे। उनके अपराधकी चर्चा कुछ समय पहिले ही सारे नगरमें फैन गई थी, उन्ह अपराधीके रूपमें खड़ा देखकर नगर-निवासियोंके हृदय कुछ समयको कांप गए। इस आश्चर्यजनक घटनाने उनके मनपर विचित्र प्रभाव डाला था। वे स्वप्नमें भी इस नातकी करमा भी नहीं कर भक्ते थे कि ऐसा हृदय उन्हें कभी अपनी आंखोंके साम्हन देखनेका अवसर मिलेगा। राजपुत्रकी सच्चारित्रता पर उनका अहोल विश्वास था, वे उन्हें भानव नहीं किन्तु साधुकी श्रेणीमें समझते थे, ऐसे साधुहृदय कुमारको अपराधीके रूपमे देख सकना उनके लिए एक अलीकिक घटना थी।

बडाराजा विवमारने अपराधीकी ओर तीक्ष्णदृष्टिसे देखा फिर वे अपने अधिकारपूर्ण स्वरमें बोले-राजकुरुको करुंकित करने वाले राजपुत्र ! आज तू राज्यसेवको द्वारा नोरीके गुरुतर अपराधमें पकडा गया है, तेरा अपगघ अक्षम्य है। राज्यकी न्याय सत्ताका उलंघन करके अपनी पजाके साम्डनं तुने जो घृणित अ:दर्श उपस्थित किया है उनमें बाज राज्यकुलका मस्तक नौचा होगया है, तुझे उचित राज्य दंड देकर में उसे ऊंचा करूंगा। इमकानमूमि जाकर ध्यानका ढोंग रचनेवाले और अपनेको महान धार्मिक प्रकट कर जनताको धोखेमें ड लनवाले तर जैसे पाप'स्माके लिए संक्हों धिकार हैं। ओह! जिसकी ब ह्य साल और जांत मुखमुद्राको देखकर में उसपर मुख्य था और जिसे भारते विशास राज्यका स्वामी बनाना चाहता था, जिसके हाथमें प्रजाके न्याय, सदाचार और घर्म रक्षाकी बागडोर होती, जो न्याय सिंहासनपर बैठकर अपनी प्रजाके न्याय करनेका अधिकारी होता, उस राज्यके होनेबाले सम्राटका ऐसा हीनाचार, इतना घोर पतन मुझे आज देखना यह रहा है। इतना कहते २ वह कुछ समयको मौन होगए, उनका हृदय म्हानि और घृणासे भर गया फिर ने अपनेको संभालकर क्षीण स्वरमें बोले—आह ! आज मेरे लिए यह कितने कलंककी नात है कि तेरे जैमा दुगचारी मेगा पुत्र है, मेरा कर्तव्य है कि न्यायको रक्षाके लिए मैं इस दुराचारीको उचित दंड दूं और इसका उचित दंड है प्राण वध । यदि यह दुगचारी जीवित रहेगा तो प्रजामें अवस्य ही इस तरहसे दुगचारोंकी वृद्धि होगी इमलिए उसे प्राणदंड देना ही उपयुक्त होगा। फिर उन्होंने नीव स्वरमें कहा—अपराधी! तेरा अपराध स्पष्ट है, तरे इस गुरुत्तर अपराधके लिए मैं तुझे प्राणदंडकी आजा देता हूं। विधिको! इसे बध्यमुमिमें लेजाकर मेरी आजाका पालन करो।

पियराजपुत्रके लिए इतने कठोर दंडकी आज्ञा सुनकर सारी जनताका हृदय करुणासे आर्द्र हो गया। लेकिन इन आज्ञाके विरुद्ध किसीको भी कुछ कहनेका साहस नहीं था। वे राजाके कठोर न्यायको जानते थे। वे यह भी जानते थे कि एकवार निर्णय दं देन पर सम्राट् विवनार अपने निश्चयसे नहीं हटतं. उनके साम्डने दयाकी याचना करना बेकार थी! उन्हें निश्चय था कि वे सत्य न्यायके साम्हने सब तरहके संबंधोंको ताक पर रख देते हैं। वे निष्पक्ष न्यायी हैं, न्याय निहासनके साम्हने उनके सभी व्यवहारिक संबंधोंका अंत होजाता है। अस्तु समस्त जनताने बज्ज हृदयसे इस भयानक दंडाज्ञाको सुनकर मौन धारण कर लिया।

राजपुत्र वारिषणनं निश्चल मनसे निर्भयताके माथ अपनं प्राण-बधका हुक्त सुना, उनके पवित्र हृद्य पर इस आज्ञाका कुछ भी नभाव नहीं पड़ा। वे उसी तरह स्थिर और प्रसन्न थे जिन्न तरह सदैव गहते के मृत्युका उन्हें भय नहीं था। उनके हृद्यको यदि किसी तरह भी व्यथा श्री तो यही कि वे निर्दोष थे और एक निर्दोषीको दंड मिलना के अन्याय समझते थे। लेकिन उन्हें आत्मिविश्वास था, वे समझते थे यदि मेरी आत्मा बलवान है तो मैं अबस्य ही निर्दोष सिद्ध हूंगा। राजाज्ञा क्या सारा संवार भी मुझे दोषी करार नहीं दे सकता। उन्होंने निर्भय होकर अपनेको बिधकोंके सुपुर्द कर दिया, बिधक उन्हें पक्ड कर बध्य सृशिकी और ले चले।

#### ( & )

पातकी मानवींके हृदयमें भयका आतंक भरनेव ली और अनेक अवराधियोंका संभारसे अस्तित्व मिटा देनेवाली वधिककी तलवार आज कुमार बारिषणके सिरंपर लटक रही थी। वह तलबार क्तिने ही सदेष्य व्यक्तियोंकी जीवन उयीति नष्ट कर चुकी थी, और कितने ही निर्दोष होनेपर भी सदीष कहलानेवाले पुरुषोका रक्तपान कर चुकी थी। किन्तु विघेकोंका कठोर हाथ आज न मारूम किम अज्ञातमयसे कांप उठा था । करणाकी छाया न छ सकनेवाला उनका हृद्य आज करुणा कादन्दिनीकी तरंगींसे उमह पढ़ा था। उन्होंने एक क्षणको राजपुत्र व निषेणके सुन्दर और निर्दोष मुखकी ओर देखा और फिर एकवार अपने हाथकी क्रा तल्वारकी अर देखा, देखकर ने बहे धर्म-संकटमें पढ़ गए। वे सोचने रुगे–यह धर्मपण राजपूत्र सी क्या बधके योग है ! तब क्या अपने राजपुत्रका वध करके मुझे अन्ती तछवारको करूं कित करना होगा ? आह ! मुझे यह सब करना ही होगा । मैं राज्यका सेवक हूं। सेवकका कर्तव्य कठोर होता है, उसे अपने स्वामीकी आज्ञाके साम्हने अत्यन्त प्रिय स्नेहबन्धनको भी तोह हासका होता है। कितनं ही धार्मिक विचार और स्वतंत्र भावनाओं को टुक्स देना होता है। वास्तवमें सेवकों का कोई स्वतंत्र मन होता ही नहीं है, उनका तन, मन और उनकी सभी चेष्टाएं स्वामीके हाथ विक जाती हैं। निश्चयतः सेवा कार्य बढ़ा कठिन है और स्वामीको प्रसन्न स्वामी किस किय से पसन्न होता है। संवक्त यह जान नहीं सकता कि स्वामी किस किय से पसन्न होता है। यदि वह ध्यपने स्वामीकी परयेक उचित अनुचित आज्ञाका पादन कर उसे संतुष्ट करना चाहता है तो वह खुशामदी और चायल्य कहलाता है। यदि किसी कार्यके लिए अपनी स्पष्ट सम्मति देता है तो उन्छंखल और धृष्ट सरझा जाता है। अवन बोलने पर मूर्ल और अधिक बोलने पर वाचाल कहलात है। उसके सद्गुणों और कतेंट्योंका स्वामीकी दृष्टिमें कोई मृत्य नहीं होता।

मानव मनका स्वामी कहलाता है, इसे मनोनुकुल कार्य करनेका प्रकृति प्रदत्त छिकार होता है। किन्तु क्या सेवकों के भी मन होता है! उन्हें भी छपने मनोनुकूल कार्य करनेका प्रभी अधिकार हुआ करता है! नहीं, उन बेबरोंको तो अपने स्वमीके हाथको उंगर्ल के ह्या रे पर ही नावना पहता है। सेक्हों मर्स्सनाएं, अपमान भरी कुर हिए और कोप पूर्ण दुवंबनोंको उन्हें नित्य प्रति ही सहन करना पहता है। उन्डें केवल अपने स्वामीकी स्नेहमरी हिए देखनेके लिए अपने शरीर, मन और वाणिका बल्दिन कर देना होता है। स्वामीको प्रसन्न रखनेके लिए उनके सेक्हों अपस्यक्ष गुणोंका गान करके अपनी रसनाको तृत करना होता है, उनके योग्य और अयोग्य कार्योगे अध्वे

शरीरको झोंक देन शहता है, और धर्म, रुजा, सत्य आदि सदुर्णोको तिकां जुलि देकर उलको सभी उचिन अनु चिन आज्ञाओं का पालन करना पहता है। आड़! संवक सबसे निकृष्ट है। मुझे राज ज्ञाका पालन करना अनिवार्थ है। जो कुछ भी हो इस सुन्दर राजपुत्रको पाणविद्यीन कर मुझे अपना कन्व्य पालन करना ही होगा। यह सब सोचकर राजकुमारकी गर्दन था तलवारका बार करनेको तैयार हुआ।

मानवींक कि नी प्यासी तहवारका बार कुमार व रिषेणकी गर्दन पा ठीक तर्धम पहा । उनके मन्तक विद्वीन शरीरको देखनंकी भयंकरताका अनुभव करनवाले बधिकोंने अपने नेत्रोंको बंद कर लिया; पक क्षण बाद ही अन्द्रीने दुख, ग्रानि और करणाके साथ उनकी गर्नन पर दृष्टि इति । वह बेजान तो थे। तल्वारका बार ठीक हुआ 🕏, राजकृमार व।रिपेशका सुन्दर मस्तक 🛭 छश्वीमदल पर पडकर उसे अदश्य ही ।क्तरंजित कर देशा किन्तु यह देखकर उसके आश्चर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा कि उनका सन्दर मन्तक कर सब्धीकी दिव्य म लाओं से सुशोधित हो 🕶 उनके शरीरकी शोधाको बढ़ा रहा है। वह बड़ी सरलतासे निभय होकर अपने स्थानपर पमन बदन खड़े हुए हैं। उनका पवित्र मुखमंडल अखंड दी सिमें चमक रहा है। बिघकका शंका हुई कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। उसने अपने हाथकी तलवार पर एक दृष्टि डाली। वह पहिले ही जैसी सुन्दर और चमकीली थीं, रक्तका एक भी घटवा उसपर नहीं पड़ा था, आध्ययेविकत होका वह राजाके पास दौड़ा गया और इस चमस्कारपूर्ण घटनाकी उन्हें सूचका दी। बढ भयसे कांपते हुए बोला---

महाराज ! इतने अचंभेकी बात मैंने आज तक नहीं देखी। राजकुमारके शरीरके अन्दर बड़ा ही चमरकार है, आप चलकर देखिए, मैंने उनके शरीरपर तलबारका बार किया लेकिन उनके पुण्यमय शरीर पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ।

बिकके द्वारा कुमार वारिषेणके सम्बंबमें इस आश्चर्यजनक घटनाका होना सुनकर महाराज अपने मंत्रियों सहित वहां जानेका प्रयत्न करने छगे। इसी समय उन्होंने अपने दग्नाग्में एक व्यक्तिको आते हुए देखा-बद विद्युत चोर था। विद्युत यद्यपि अत्यंत निष्टुर प्रकृतिका पुरुष था लेकिन जब उपने प्रजापिय कुमार बारिषेगके निर्दोष भाण नष्ट होनेका संवाद सुना तव उसका हृदय जो कभी किसी घटनासे नहीं पित्रहता था-करुणासे आर्द्र हो उठा । इसी समय उमने बधि-कोंके द्वारा कुमार वारिपेणकी विचित्र रीतिसे प्राण स्थाका समाचार सुना। अब उसे अपने अपराचके प्रकट होनेका भी भय हुआ था इस्छिए यह शीघ्रसे शीघ्र महाराजके पान अपना अपराघ प्रकट कानेके लिए भाया था। आते ही वह महाराजाके चरणोंमें गिर पहा और बोला-महाराज ! आप मुझे नहीं जानते होंगे। मैं आपके नगरका प्रसिद्ध चीर विद्युत हूं, मैंने इस नगरमें रहकर बहे २ अपराध किए हैं। यह अमी लिक हार मैंने ी चुराया था लेकिन अपनेको सैनिकोंके हाथसे बचता हुआ न देखकर ध्यानस्य हुए कुमारके माम्हने फेंक दिया था। बान्तवमें कुमार बिल्कुल निर्दोष हैं। हारका चुरानेवाला तो मैं हूं, भाष मुझे पाण दण्ड दीजिये । विद्युत-चोरके कथनसे महाराजको कुमार बारिषेणकी निर्दोषतापर पूर्ण विश्वास होगया । वे शीघ ही वषस्थढकी आर पहुंचे ।

करुत्रक्षकी मालाओंसे सुशोभित, पुण्यकी पवित्र बाभासे परिपूर्ण अञ्चलकार वारिषेणकी भव्य मुख्यमुद्राको उन्होंने द्रासे ही देखा उसे देखका राजा विवसारको अपने द्वारा दी गई अन्यायपूर्ण दंडाज्ञा पर बहुत ही पश्चा गप हुआ, उनका हृदय पश्चातापके वेगसे भर आया। वह अभने पुत्रका हद आर्छिमन कर हृदयके आतापको अश्रुओं द्वाम क्टाते हुए बोले-पुत्र! कोषकी तीत्र भावनामें बहकर, विचारशून्य हो कर, मैंने तेरे लिए जो दंडाज्ञा दी थी उपका मुझे बहा खेद है। नेरे जैमे हड़ सत्यत्रती और मचरित्र पुत्रके लिए संपूर्ण जनताके प्रमक्ष जो तिश्वक रपूर्ण व्यवहार किया है उसे मैं अपना महान् अपराध समझता हैं। आह ! को बके वेगने मुझे विकक्त अज्ञानी बना दिया था इस-किंग मेंन तेरी पवित्रनापर तिनेक भी विचार नहीं किया। पुत्र ! त बिनकुरु निर्दार है, तु मेरे उम अन्याय तथा अविचारपूर्ण कार्यके छिए क्षमा पदान कर । वास्तवमें तू सचा धर्मात्मा और हद प्रतिज्ञ है। भार्मिक दृद्धत के ६म अपूर्व चमस्कारने तेरी सत्यनिष्ठाको सारे संसारमें असंड इत्रसे विन्तृत कर दिया है। देवों द्वारा किए आध्यर्यजनक कार्थने तेरी मचरित्रना पर अपनी हड़ छाप लगा दी है, तेरी इस अर्ले किक टढ़ना और क्षमनाके लिए तुझे में हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

महाराजके पश्चानाय पूर्ण हृदयसं निकले करूण ट्यारोंसे कुमार या रचेणका हृदय विनय और प्रेमसे आविश्व होगया। कहने छणा— पिताजी! आपने मुझे दंड देकर न्यायकी गक्षा और कर्तव्य पालन किया है अपका यह अपराध कैसे कहा जा सकता है? कर्तव्य पालन कभी भी अभावकी कोटिमें नहीं आ सकता। हां, यदि आप मुझे सदोध समझ का भी पुत्र प्रेमसे आक्षिन होका मुझे इचित दंह नहीं देते तह

को गजा मनुष्य प्रम अथवा न्यवहारिक सबन्धम पहुँकर न्यायका न्छावन करते हैं वह न्यायकी हत्या करनेवाले अवह्य ही अपराधी हैं। में जानता हूं में अगाधी नहीं था, लेकिन आपके न्यायने तो मुझे अपराधी ही गाया था, फिर आप मुझे दंड न देते तो आपकी जनता इसे क्या ममझती के आपने पुत्र-ेममें आकर न्यायकी अवज्ञा की है, ऐमी दशामें आप क्या उस लोकाप-वादको महन करते हुए न्यायकी स्था कर सकते? कभी नहीं ! आपने मुझे दंड देकर न्याय मत्ताकी रक्षा कर सकते? कभी नहीं ! आपने मुझे दंड देकर न्याय मत्ताकी रक्षा कर सकते? कभी नहीं ! आपने मुझे दंड देकर न्याय मत्ताकी रक्षा कर सकते हुए प्रजाबत्सकताका पूर्ण परिचय दिया है, अपनी हम न्यायवरायणतासे आपका सुयक संभारमें विस्तृत कपमें परन्यत होगा। मुझे आपके न्यायका गीय है. मेरा हद्य उस समय जिनना प्रमन्न था उतना ही अब भी प्रमन्न होरहा है।

यह तो मेर पूर्व जनमके कृतकर्मीका संबंध था जिसके कारण मुझे अपराधीकी श्रेणीमें आना पहा । कर्मफळ परयेक व्यक्तिके लिए ओपना अनिवार्थ है इसके लिए किमी व्यक्तिको दोष देना मूर्खता है ।

घर्ममक्त पुरुषोंके साहस, इट्ना और घार्मिक्ताका परीक्षण तो खपसर्ग और आपनियें ही हैं। यदि मेरे ऊपर यह उपसर्ग न आया होता, इस तरह मेरा तिरस्कार न हुआ होता तो मेरे सद्भाचरण और आरम इट्नाका प्रभाव मानवों पर कैसे पहता है चंदन जितना विसा जाता है पुष्प यंत्रमें जिनने पेले जाते हैं उनसे उतना ही अधिक सौरम विकसित होता है। स्वर्ण जितनी तेम आंच पाता है, उतनी ही अधिक चमक वह पाता है। इस तरह धार्मिक और कर्न्डय जिल्हा

व्यक्ति आपत्ति यंत्रमें जितना अधिक पिकते हैं उनकी यश, की तिं औ। साहम सुगीन उतनो ही अधिक विष्तृत होती है। पिताजी आप इस कार्यसे अपने हृदयको खेदित मत की जिए इसमें आप रंज भग भी दोषो नहीं हैं।

राजकुपार वारिषेणके हर्ष वर्धक और महस्वपूर्ण शटद सुनकर महाराजातः हृदय हर्ष ह्र वित होगया। वे उसे अपने हृदयसे रूपाकर वे ले-पुत्र! तेरे जिसे विवेशशील राजपुत्रका यह सब कहना उचित है। तू उन्नत विचार है अब तुझे राजधानीमें चलकर वियोग व्यथित माताको दर्शन देकर प्रसन्न कर वह तेरे वियोगमें बठी आंसु वहा रही है।

अपने अला ममयके जीवनमें संभार न टकके अनेक परिवर्तनों-का निरीक्षण कुमारने किया था, इन परिवर्तनने उनके सन्यासी हृदयको सन्यासमें में दिया था, उनका मन संभारसे विरक्त हो उठा था। सांपारिक स्नेड और वैसवके प्रति उन्हें अत्यंत घृणा हो रई थी। उनका मन अब लोक कल्याण-भावनाम परिपृण होगया। वे विरक्तता पूर्ण स्वस्में राजा विवमारसे बोले पिनाजी में अब इस नश्चर संप्तारके श्वर्णक विषय विलासमें क्षण गुर वेसवके प्रलोभनमें अपने आपको एक क्षणके लिए भी लिप्त नर्भ रखना चाइता। अब तो में मानक हितके लिए अपना आरमोन्य करूंगा। यह सब उन्होंने बड़ी दृद्रताके साथ कहा और फिर उनसे आजा लेकर वे अपनी माता और प्रतिके पास पहुंचे उनके साम्डन उन्होंने अपने हृदयके विचारोंका प्रकाशक किया और उनके हृदयका मोह शान्तकर वे तपस्वयोंके संघमें जा किया और उनके हृदयका मोह शान्तकर वे तपस्वयोंके संघमें जा किया और उनके हृदयका मोह शान्तकर वे तपस्वयोंके संघमें जा

(0)

• ज्यमंत्री अग्निमृतिका पुत्र पुष्पडाळ था वह टक्तमना चर्म भक्त और स्टक्स निष्ठ था। देव उपासना, वत, संयम और दानादिः कृत्योमं वह सदैव निरत रहता था।

पातः कालके १० बजेका समय था, वह अपने द्वार पर स्ट्राः हुआ किसी अतिथिक लिए भोजनदान देनका पतीक्षामें था हिंदी समय उसने तपश्चर्याकी तीन आंचमें तपाये हुए तंजम्बी स धु वारिषेट्र णको देखा इसे उसने अपना सीमाय समझा, उन्हें आहारदान दिया। साधु भोजन प्रश्ण कर बनकी और चल दिये। पुष्पदालके हन्यमें बाल्यावम्थाका भेम लहराने लगा, उसी प्रेमसे आप वित होकर युवक पुष्पदाल उनके पे छेर चलने लगा। चलते हुए वह ध्यान स्थान तक पहुंचा। वहां वह कुछ क्षणको ठहरा उपने तास्त्री व चित्रसे अपने बिल्य कुल आदेश चाहा। तपन्त्री वारिषेणके निक्र लोक स्थान भावराक अतिरक्त और देनको क्या था ! उन्होंने उसे दही उपदेशक दिया। पर पुष्पदालका हृदय निर्मल था। उसके हृदय इस उपदेशका समाव पहां वह उसी समय समारसे विक्त होकर तपस्त्री बन गया।

पुष्पडालने उस समय संसारका त्याग तो कर दिया था लेकिक उसके मनकी इच्छ हैं अभी मरी नहीं थीं। उसने यह त्याग क्षणिक उत्तेलनामें आकर किया था इसलिए कुछ समय बाद ही उनके हृदयमें विषय ल लस की क्षुद्र तर्रों लहराने लगीं। अपने हृदयको जंतनेके लिए वह अध्यात्मिक अंथोंका अधिक समय तक अध्ययन काता था, विषय विक्तिके माषणोंको सुनता था, और अपने मनको वशमें कानेका। यस करता था। लेकिन उसके हृदयकी वासना न्छ नहीं होती थी। प्क दिन वह कामविकारों से अर्थंत अधीर हो उठा। परनी संयोगकी इच्छाने उसके हृदयको वेकल कर दिया वह महान्नतके क्षेत्रसे उत्तर अपनी परनीसे मिलनेके लिए नगरकी ओर चल दिया।

तपस्वी वारिषेणने युवक साधु पुष्पडारके हृदयका कदययन किया था। वे उमके हृदयकी कमजोरीको जानते थे और उसे निकास देना चाहते थे। उन्होंने पुष्पडारके ही साथ नगरको पर्थान किया स्रोर वे कहीं न जाकर सीधे अपने राजमहरूमें पहुंचे।

महावती वारिषेणको राज्यमहरूमें इस तरह प्रवेश करते हुए देखकर माता चेलिनीका हृदय किसी अशक्तांसे भर गया, लेकिक वे कुछ नहीं बोलीं।

साधु बारिषेगने महलमें प्रवेश कर माताके संदेहको नष्ट करते।
हुए कहा—माताजी! आप मेरी पूर्व परनीको मेरे निकट उपस्थित।
की जिए। देव बालाके नैंदर्यको लिज्जित करनेवाली तरुणिए उनके साम्हने उपस्थित थीं उन्होंने भक्तिके आवेगसे भरकर साधुको प्रणाम किया किर वह उनकी आज्ञाको प्रतीक्षामें नतमस्तक होकर उनके साम्हने कुछ क्षणको खड़ी रहीं।

तपन्नी नारिषेणने पुष्पडालकी ओर देखते हुए कहा, साधु पुष्प-हाल ! तुम जानते हो सौन्दर्य और यौननसे पूर्ण ये मेरी पान्नेयं हैं यह निलास पूर्ण मेरा यह राज्य भवन है । यह समस्त नेभवका साम्राज्य किसी समयमें था, मैंने इन सबका त्याग कर दिया है मेरे त्यागसे यह सब नेभव भाज शुन्य होगया है, क्या तुन्हारे हृदयमें इस तरहके नैभक्क मासि भार उसके उपभोगकी इच्छा होती है !

पुषाढ क अपने हृदयकी कमजोरी समझ गया। तास्वी वारिषे-

यकी त्याग भावनाका उसके मनपर आज विरुक्षण प्रभाव पहा । विषयकी ओर जागृन होनेवाले उसके मनका विषदन्त टूट गया था वह उनके चःणों में नत होकर पश्चातापके क्वरमें बोला—साधु श्रेष्ठ! रहने दीजिए अब आगे वृद्ध कहकर मुझे लज्जित न की जिए। तण्हिःन्! में वहा अज्ञ नी था। तृष्तिके क्षेत्रमें पहुंच कर भी मेग मन अतृप्त बना था। अब मेरा वह स्वप्न भंग होगया। आपने मेरे मनका कांटा निकाल-दिया। अब मेरा मन बिलकुल शान्त है, उस परसे विषय वासनाका तृफान निकल गया है। अब मैं वह निबल हृदय तपन्त्री नहीं रहा। अब पुराहालने अपने कर्तव्य मार्गको हहनासे ग्रहण किया है, आप उसके विद्यले मनके पार्योको घोनेके लिए जो चाहे सो पार्यश्चन दी जिए।

ऋषिश्रष्ठ वाश्मिणको उसके दृढ संक्लासे प्रसन्नता हुई वह बोले— साध्वर! तुम अब उस मार्गपर आचुके हो जिसपर चलना तुम्हारा कर्तव्य था। तुम्हें अपनी पिछली कमजोरीके लिए दुखी नई होना खाहिए। मदनदेव और मोहराजका प्रताप ही ऐमा है जो महान् व्यक्ति-योंके मस्तकको झुका देता है मुझे हुए है तुम्झरे मन परसे उसका प्रभाव-चला गया है। अब तुम्हारा आत्मोत्थानका मार्ग निष्कंटक है। उन्होंने पुष्पडालको वनमें ले जाकर उसे प्रायिश्चन दिया। युक्क साधु पुष्प-डालने निश्चल मनसे आने आपको कठिन तपस्यामें निमम्न कर लिया।

तरम्बी वारिषेण और साधुरल पुण्यडाल एक साथ रह कर-भारम उपासना करते थे, आरमोरथानक। उपदेश देते थे और जनताके-भारम कर्याणकी उरकट भावना रखते थे। बहुत समय तक तपश्चमिके अनिग्त रहकर दोनोंने अपना पूर्ण आरमोरथान किया।

### [ २१ ]

# गणराज गौतम ।

## (सत्यकं महान् उपासक।)

( ? )

भारतवर्षके परेशोंकी सुद्धाताको जीतनशासे गाम देशमें ब्रह्मण नामक प्रसिद्ध नगर था। वेद पाठियोंकी न्च और रुस्तित ध्वनिसे वह सदा ही पूरित रहता था।

ब्राह्मणोचित कर्चन्यमें निग्त श्रुतिविज्ञ शांडिल्य अस नगाके भवान पुरोहित थे। उनकी 'ली स्थडिला थी, समीपके अने क सामीस उनका यथेच्छ भादर और सम्मान था।

श्रुतिक शाहिलको तीन पुत्र थे उनका नाम गौतम, गाम्धे भौर भागेव था विद्वान पुत्रोंके समूहसे वेष्टित विवसक शाहिलक सच्छन ही बृहस्विकी तग्ह सुशोभित होते थे। उनके तीनों पुत्र

ज्योतिय, वैश्वक, अलंकार, न्याय, कान्य, सामुद्रिक आदि सभी विद्या अपेक पारणामी थे। गौतम अपने सब बंधुओंकी अपेक्षा अधिक प्रतिमाशाली और विद्वान थे। उनके वेटज्ञान और कियावांडकी जानवारी अप्यंत राकृष्ट थी। उनकी तर्क है ली मायण और व्यावस्थक संबंधी योग्यता उस समयके सभी वैदिक विद्वानोंमें क्षेष्ठ थी। उनका गमीर और युक्ति पूर्ण तंजस्वी भाषण और वाद विवादकी अपूर्क है की देखकर बहे र वैदिक ज्ञानी आश्चर्यमें पह ज ते थे।

विशाज गौतमकी विलक्षण बुद्धिके प्रभावसं उनके पाम शिष्यों का बहा भरी समृह एक जिन हो गया था, उन सबकी गणना ५०० थी गौतम बहे अहंमन्य ब्राह्मण थे। उन्हें अपनी बुद्धि. तक और ज्ञानका बहा अभिमान था, अपनी विद्या और ज्ञानकी तुकना करने-वाला वे सारे संसारमें किसीको भी नहीं समझते थे वे अपने ज्ञानके अहंकारमें मदैव मन्त रहा करते थे। उनके अहंकारको ननके शिष्यगण अपनी सेना और मृता हु। और भी अधिक बलाया करते थे उन्हें वे बृहम्यतिसे भी अधिक विज्ञ समझते थे। विशाज गौतमको अपनी शिष्य मंडली पर गौत्व था। इतना शिष्य समुदाय किसीका नहीं था इसलिये वे अपनी शिष्य मंडलीके बीचमें अभिगानके दिल्ला पर बढ़ें हुए अपने अक्षर ज्ञानकी प्रशंमामें मग्न रहा करते थे।

( ? )

प्रात:कालका समय था, प्रकृतिदेवी प्रशान्त और गंभीर थी, सूर्यने स्वर्णमयी किरणोंके अलोकसे लोकको स्वर्ण विज्ञित वनश दिया था। वर्द्धमान महावीर प्रभातके इम सोंद्र्यका निरीक्षण कर रहे थे, वे उप के चित्रित बदन पर आक्षित थे। उन्होंने देखा, उपाकी यह कालिमा धीरे धीरे नष्ट होगई और उसके स्थानपर नम मंडलका शुक्र स्थान दिखन लगा। उन्होंने इस परिवर्तनको देखा, इस परिवर्तनसे उनके हृद्यमें एक विचित्र विनार धारा वह उठी। वे सोचन लगे— यह संपार कितना परिवर्तनशील है।

इसकी समी बर्दुएं नाकवान और क्षणिक हैं। बस्तुकी अवस्था एक क्षणकों भी स्थिर नहीं रहती वह क्षण पतिक्षण बदलती रहती है। इस क्षणिक दिश्वका हर्य कितना कश्वर है, और इसक्षणिक लीलाका दिग्दर्शन करते २ मानव अपने जीवनको समाप्त कर देता है। इस नए होनेवाले संमार नाटककी रङ्ग मुमिमें अपने आस्पर गौरवको मानव किस तरह मुख दना है। ओह ! यह विवेकसे च्युत मानव मोड मम्राट्के वश्मों हुए संभारकी विलास वासना और विषय प्रलेभनमं अनुन्त होकर अपनी संपूर्ण शक्तिको स्थे वैठता है। इसे अपनी आत्मस्त, व त्तिय और वास्तिवक सुख साम्राज्यका बोध हो। नहीं होता ।

स्वार्थ मझ मानव, केवल घन, वैभव और इन्द्रिय सुल साम उपकी ही कराना करनेवाला मानव अपने चारों और स्वार्थका ही साम उक देख रहा है? और अपनी स्वार्थ पुनिके लिए अन्याय और अत्याचार करनेसे नहीं हिवकता। शक्ति और वैभवके मदमें अंघा होकर, निकेल, अनाथ और असहाय जंतुओंक जीवनका वह कुछ भी मूल्य नहीं समझता। कितने मूक पशुओंका बलिदान होता हुआ मैं देख रहा विदारक चीरकार पुन रहा हूं. ओह ! थोडीसी लालमा के लिए इतना हिंमाकांड यह हो रहा है। यह अज़ नी मानव धर्मके वास्तविक रहम्यको' बिलकुल ही नहीं समझते। हन्होंने केवल कियाकांड और ज्ञान शुरूप कायलेशमें ही अपने कर्त्तव्योंकी इतिश्रो समझ ली है। खोड ! कितन अज़ हैं यह मानव, तब ऐमी दयनीय दशाको देखते हुए क्या मेग यह कर्त्तव्य नहीं है कि मैं इनका मार्ग पदर्शन करंद, गहन बनमें भट+ते हुए भोले भक्तोंको भक्तिका अमली रहम्य समझाऊं, और विलामिताकी नींदमें गहरे हुवे हुए मानवोंको जागृत करंद। क्या मैं इन्हे इस अन्याय अत्याचार और अत्मवतनके गहरे गहुंद्देमें गिम्ने दृं ! नहीं मैं यह मब नहीं देख मकूंगा। बहुत देखा अब मैं एक क्षणके लिए भी इसे देखनेको तैयार नहीं हूं।

मैं इन अज्ञ मानवोंको सरक्तेन्यके दिन्य प्रकाशमय मरह प्रथक्त प्रदर्शन करूंगा. इनके हृदयमें सत्य ज्ञानको दिन्य प्रभाको मरूं ॥ और आत्मास सुम्बके उच्चनम शिष्यर पर ले जाऊं॥ । यह सब केंसे होगा ? मैं स्वयं सत्य उपदेशक बनुंगा, सन्मार्थका प्रदर्शक बनुंगा, उसके लिए सुझे राज्य प्रलोभनके किलेको चक्तनाचूं करना होगा. विज्ञाम बंबनके दुकड़े दुकडे करना होंगे और इस गृहस्थ श्रमके आत्में ज्ञातिनिगेचक संकीण क्षेत्रसे निकल कर मह बनके विस्तृत मंदानमें उत्तरना होगा। तब यही होगा, मैं तपस्वी बनुंगा। एक क्षणमें उनका हृदय वेगायसे मृष्वि हो गया। वह बाल-ब्रह्मचारी, वह अद्वितीय आत्मविजयी, यह प्रबल्ध बल्ह्माली, मदनविजयी महावीर उसी समय सांसारिक जाल स्थापका संकल्य करने रूगे।

मानवींने उनके विचारका अनुमोदन किया वे स्वयं उन्हें रहन-चटित पालकी में विठलाकर काननकी ओर ले चले। वनमें जाकर महावीर वर्धमान पालकी से उनरे उन्होंने अपने आमृषणोंको, सिरपासे मुक्टको और बहुमूलय दल्लोंको जीर्ण तृण स्ट्रश अकिंचन समझ कर स्थाग दिया और अपने सुकुमारकरोंसे सिरके केशोंको उप इ कर डाल दिया फिर " ऊँनमः सिद्धेभ्यः" कहते हुए निर्मल शिलापर बैठकर स्थानस्थ होगये।

भगवान महाबीर तीन्न तपश्चरणमें तन्मय थे। सुमेरु शिखा समान निश्चन, निश्चेष्ठ और निभेय, उनका दरीर तरश्चरणकी प्रभासे चमक रटा था। पलय, तृफान, वर्षा, शीत, उप्णकी अनेक बाबा-औंका उनकी अविश्वर आत्मापर कुछ प्रभाव नहीं था-पाषाण स्तंमकी तरह वे अहिए अहोल, और अवल थे।

अत्य कातं हुए रद्रनं उन्हें देखा—उनकी दम क्रांनि छिबिको देखका उसे बिद्धेष हुआ। पृत्र संस्कारके प्रवल प्रकोपके कारण बद्धेमान महाबीरको देखते ही उसके मर्गे द्वेषकी दाह दहकन लगी वह उन्हें निश्चल घ्यानसे विमुख करनेका प्रयत्न काने लगा। उहने अपनी संपूर्ण दानवी क्राक्तिका प्रयोग किया, लेकिन वह अपमर्थ रहा— भयानक उपमार्गे और परंष्क्रोंके साम्हने महावीर—महाबीर ही बने यहे। अनमें रुद्ध पराजित हुआ उमे अपने दुष्क्रन्य पर बड़ी लज्जा और ग्लाने हुई। अपने पापका पायश्चित करनेके लिए उपने महा-बीरके चरणोंमें पड़कर अपने अपराघोंकी क्षमा मांगी और वह अपने स्थानको चल गया। हद्वती बर्द्धमान अनंतशक्ति महात्मा महावीरने, कठोर उपसमौके साम्हने विजय प्राप्तकी । आत्म शक्तिसे बेढ़ हुए भगवान् महावीरने क्यानकी संग्क्षतामें अपनी समस्त आत्म शक्तियोंका संगठन किया किर पद दलित उक्तराए और क्षीण हुए मोह सुभटपर भयंकर पहार किया । ध्यानकी तं ब्रनाके साम्हने मोह एक आणको भी स्थिर नहीं रह सका । उसके साथी कोच, मान, माया, लोग राग, द्वेष अदिके पर भी उख्द गए, उसका सम्पूर्णनः पतन हुआ।

महावीरके निर्मेन आत्मामें भनंत ज्ञानका प्रकाश प्रुग्त हुन।
उसके उदित होते ही संपूर्ण आत्म गुण विकसित होगए, केवल्ज्ञान।
-और अनंतदर्शनकी दिव्य शक्तिमे उन्होंने संभारके सभी पदार्थोक।
दिस्दर्शन किया।

(8)

आस्मिव जयी महास्मा महावी के अलैकिक ज्ञाव साम्राज्यका महा महोरण्य मनाने के लिए स्वर्णी घिपति इन्द्र देवताओं के समूह सिहित आया। उनके अनुतर्भ के वन्ज्ञान म माज्यकी महिमा पद्शिक करने के लिए कुनेरको उनका सुन्दर सभास्थल बनाने का आदेश दिया। मानवों के हृदयों में आश्चर्य हर्ष और आनंदकी घारा बहाने बाला सभास्थल बन गया। उनमें बारह समाएं थीं सभाके बीचमें सुन्दर सिहामन था, सिंशसन पर बैठे हुए भगवान महावीरके दिन्य शरीरका दर्शन कर देव और मानव अपने ने जों को सफल बनाने लगे।

महावीरके समवशःणमें प्रत्येक जातिके मानवकी समान अधि-कार था। प्राणी समुदाय उनका भाषण सुननेकी उत्प्रक्त था, छेकिक उनकी दिन्यध्वनि प्रकट नहीं हुई। इन्द्रने इसका कारण जानना चाहा, वे कारण ममझ गए। कारण यह था कि उनकी दिन्य ध्वनिसे प्रकट होनेवाले उपदेशोंकी न्याख्या करनेदाला कोई दिद्वान उम समय वहां उपस्थित नहीं था। इन्द्र श्री म ही इस समय को उपस्थित नहीं था। इन्द्र श्री म ही इस समय को उपस्थित वाहते थे। मानवोंके कं वल चित्रकों वे जानते थे उपस्थित जनता महावीरकी वाणी सुननेको कितनी उन्ह्रक है उन्होंने इम समय्याके सुन्झानेका प्यस्त किया और वे उसमें सपल भी हुए। समय्याको एक ही हल था—गौतम म सगको लाना। प्यन्तु उसका लाना भी तो कठित था लेकिन उसे कौन लाए! अंतमें इन्द्रने स्वयं इस वायको अपने हाथमें लिया। उन्होंने जनताको संबोधित करते हुए कुछ समयको धेर्य एक्नेका आदेश दिया और फिर वे माहाणका वेष थाएण कर विद्वान गौतमको लानेक लिए चल दिए।

गौतम शिष्य मंडलीके समृहमें बेठं हुए अपनी प्रतिम के प्रवल तेजको प्रकाशित कर रहे थे। वे दीर्घ शिखाधारी अने पांडिन्यका अनुचित अहंकार रखनेवाले वेद विषय पर गंभीर वर ख्यात दे रहे थे उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न और सुख मझ था। विवेचना करते हुए उन्होंने एकतार अपनी शिष्यमंडलीकी और गंभीर दृष्टिमें देखा। शिष्यगण सरल और मीक्सपेस गुरुदेवके मुखसे निकले गंभीर विवेचको उत्पुक्ताके साथ सुन रहे थे। इसी समय शिखा मृत्रसे विष्टित एक शरीरवारी ब्रह्मणने व्य स्थान समामें प्रवेश किया ब्रह्मण कर्यंत वृद्ध था उसके चेहरेरासे विद्वता स्थष्ट स्वपेस झलक रही थी व्यास्तान स्थान सुनिकी इच्छासे वह सबसे पीछे एक स्थानार बैठ गया।

गौतमका विवेचन वास्तवमें विद्वत्त पूर्ण था। वहें झरने के कर-करूनादकी तरह घारावाहिक रूपसे बोल रहे थे। गंभीर तर्क और युक्तियों से वे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते। जाते थे। शिष्यमंडली मंत्रमुखकी तरह उनका व्याख्यान सुन रही थी। ओजस्विनी भ पामें विवेचन करते हुए विद्वान गौतम सचमुच ही सरस्वतीके पुत्रकी तरहें म छम पह रहे थे। उनकी उक्तिएं उनकी गवेपणाएं और उनकी वक्तृताका हंका चमरकारिक था। विद्वानोंकी हिष्टमें आजका व्य ख्यान उनका अत्यंत महत्वपूर्ण था, व्याख्यान समाप्त हुआ। घन्य घन्यकी सच ध्वनिम सभाव्यान गूंज उठा। सम्पूर्ण शिष्यमंडलीने एकस्वरसे इम अमृतपूर्व व्याख्यानका अनुमोदन किया।

शिष्य स्मृहमें बैटा हुआ एक बृद्ध पुरुष ही ऐसा थ जिसके मुंहसे न तो कोई पशंसासमक शहर ही निक्छा और न उपने इस ज्यास्यानका कुछ भी समर्थन ही किया। वह केवल निश्चल हिस्से उनके मुंहकी ओर ही देखता रहा। विद्वान गौतम उसके इस मौनको सहन नहीं कर सके वे वुछ क्षणको सो न्ने लगे। मेरे जिस मायणको सुन कर कोई भी विद्वान पशंसा किए विना नहीं रह सकत उसके प्रति इस ब्राह्मणकी इतनी उपेक्षा वर्यों है ? इसने अपना वुछ भी महत्व पदिश्वत नहीं किया। तब क्या इसे मेरा भाषण रुचा नहीं ? अच्छा तब इसे अपने मायणका और भी चमरकार दिख्लाना चाहिए। देखें इसका मन कैसे मुग्न नहीं होता है। में देखता हूं यह ब्रह्मण अब मेरी पशंसा किए विना कैसे रह सकता है वे अपने प्रखर पाहित्यकी घारा बहाते हुए अपने विशास ज्ञानका परिचय देने स्थे।

इस अंतिम व्यास्यानमें हन्होंने अपनी सपूर्ण शतिभाके चमत्कारको प्रदर्शित कर दिया था। उनकी शिष्य मेंडलीने भी उनका इस तग्ह श्वारावाहिक और तके तथा गवेषणा पूर्ण भाषण कभी नहीं सुना था. बह चित्र लिखित थे। हिंगुणित कथध्वनिसे एक वार सम। मंडप फिर गूंज उठा दम ख्यान सम स हुआ, बिद्धान गौतमका साग शरीर पसीनेसे तर हो गरा था। अन्य दिनकी अपेक्षा आज अपने भाषणमें उसे अधिक वीरात करना एका था। व्योन देखा वृद्ध ब्राह्मण अब भी भीन था उनके स्हेर पर इस मायणका बुछ भी प्रभाव पहा नहीं दिखता था।

गौनम कब अपने अध्यको ही रोक सके. इद्ध ब ह्मणकी ओर एक तीन हिए डाक्ते हुए वे बोले। विषया । तुमने मेर इम पांडित्य भरे हुए दमत्कारिक भाषणका वृद्ध भी अनुमोदन नहीं किया। क्या त्तरें मेरा यह द्यार्थन नहीं रुचा ! तब वया मेरा भवण सर्वो तृष्ट नहीं था! क्या फेर समान कोई महा विद्वान इस पृथ्व'-मंहलपर तमने देखा है ? मुझमें स्पष्ट बही तुमने मेर इस भाषणकी प्रशासा वयों नहीं की ?

वृद्ध ब्रह्मणने कहा-विद्व न् गौतम! आको अपनी विद्वताका इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, आपसे सहस्रगुणी अधिक प्रतिभा रखनेबाले विद्वःन् इम ध्वी मंडलपर हैं

आश्चर्यसे अपना मस्तक हिलाते हुए सम्पूर्ण शिष्यमंडलीन एक स्वरसे कहा-कदापि नहीं, गुरूराजके समान प्रतिमा से न पुरुष इस पृथ्वीमंडकपर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता । उनका स्वर कोषपूर्ण या।

वृद्ध ब्रह्माने शिष्य समुदायके कोषको मधुर शहरों के द्वा शिषन करते हुए इहताके स्वामें कहा। में अपने शहरों को इस विद्वत विश्वत करियदके साम्प्रने माहमके साथ कि से दुइगता हूं, में विश्वासपूर्व क कहता हूं मेरे शहर अक ट्य है विद्वान गौजन अब अपने धर्यको सिया नहीं ग्ल सके। वे बोले-ब्रह्मण ! मुझे परिचय दो वह कौन महा विद्वान है जो महामना गौतमके पांडत्यके साम्हने अपने पांडि स्थके अभियानको मुखीन ग्ल सकता है।

वृद्ध ब्राह्मणने गम्भीर स्वरमें कहा—महामना गौतम ! अभि-मानकी श्रागमें इनने अधिक मत वह जाओ। वास्तवमें तुम्हाग ज्ञान है ही कितना? तुम उन महा विद्वानका परिचय यदि जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें उनका परिचय देता हूं मुनो—अपने अतुलिन ज्ञानके सभावसे पूर्ण वे मेरे गुरु हैं।

'तुम्झर गुरु !' ब्राह्मण तुम यह क्या कहत हो ! तुम्हारे वे गुरु कौन हैं, कहा रहते हैं, मुझे उनकी विद्वनाका कुछ परिचय दो। आश्चर्यविकित गीतमने कहा ---

वृद्धने अत्यंत गंभीर होकर कहा—विद्वान गौतम! घबड़ाओं भत; मैं तुम्हें अपने विद्वान गुरुका परिचय हुंगा। लेकिन परिचय देनेके पिलले मेर एक प्रभाग उत्तर आपको देना होगा उस प्रभाभी गंभीरतासे हो मेर विद्वान गुरुका परिचय तुम जान लोगे। मौतमने शेष्ट्रनासे कहा—ब्राह्मण! भगना प्रश्न बोलों। मैं सुनुंगा बह कौनसा पश्न है जो गौतमकी तीक्षण प्रतिमाके साम्हने उपस्थित सह सकता है।









इन्द्रभृति-गोतमका मानस्तंभ देखते ही मान-भंग ।

वृद्ध ब्राह्मणने अब संतोषकी पूर्ण सांस छेकर कहा—विद्वान गौतम! आप परनका उत्तर अवस्य देंगे! छेकिन परनके साथ ही मेरी एक प्रतिज्ञा भी है वह भी आपको स्वीकार करना होगी। यदि आप मेरा प्रतिज्ञा स्वीकृत करनेमें समर्थ हों तो अपने परनको आपके साम्हने उपस्थित करंद्ध।

गौतमने साहसके साथ कहा— ब्राह्मग! मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारी वह पतिज्ञा कौनसी है? जिमका भय दिखड़ाकर तुम विद्वान् गौतमको डगना चाहते हो। तुम पतिज्ञा निर्भय होकर कहो। गौतमको जिमतरह अपनी अखंड विद्वतपर विश्वास है उसी तरह इसे यह भी विश्वास है कि वह तुम्हारो धितज्ञ को पूरा कर सकेगा।

वृद्ध ब्रह्मणनं कहा—अच्छा! विद्वान गौतम! तव आप मेरी प्रतिज्ञाको सुनिए। मेरी यही अतिज्ञ है ' जो विद्वान पुरुष मेरे प्रश्नका प्ष्य उत्तर देकर मेरे हृद्यकी शंक एं नष्ट कर देना में उपका आजीवन शिष्य बनकर उपकी रोवा करेना और यह वह किसी तरहसे मेर प्रश्नका उचित उत्तर नहीं देशकेया तो उसे मेरे युग्नका शिष्यत्व स्वीकार करना पहेगा। ' वहिण, अप इस प्रतिज्ञाको स्वीकार करनेके लिए तियार है।

गौ । ने अ ना मस्क ऊंचा उठाउं हुए कहा- ब्रखण ! गौतम इस प्रतिज्ञाको भाषि स्वीकार करता है, तुम साल प्रश्न उपस्थित करो।

वृद्ध ब्राह्मण तो यह चाहता ही था, उस स्वाहित किही। उसने कहा—बिद्ध न् गौतम ! अप मेरो प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं; मैं। आप पर विश्वास करता हूं। अच्छा, अब आप मेरे प्रश्नको छुनिए।

वृद्ध ब्राह्मणन सपन प्रश्नको गौताचे त्यक्त ने एक काट्यक्षे रूपमे स्वला।
त्रेकालय इवसपरको अवपद सहितं जीव पर्काय छेदया।
प्रशाहणेऽ नगरमकाया वान, स्विति गति ज्ञानचारित्रभेदाः॥
धार्यतन् स्वश्नम् विश्वन्तमहितंत्रीक्तमहिद्धिनशैः।
प्रश्नित स्वत्यात स्वत्यात्रभाषा श्रीक्षतक्ष्मी निकामः॥

१ वय मनास एका इद्ध ब्रह्मान नम्र होका कडा-महामना गौरम। स्टब्या भेग काटाके मडीको एवं सन्झानेका कष्ट की जिए।

गौतमको अधिक असय तक विचारमें गोने खाते हुए देख कर बुद्ध ब्राह्मण ने उन्हें जागृत करते हुए कहा—महामना गौतम! मुझे विलंब हो रहा है, कृत्या आप मेर् पर्श्वीका उत्तर शीघ दीजिए। यदि आप इन अश्वीका उत्तर नहीं दे सकते हों तो अपनी प्रतिज्ञाका पालन कीजिए, और शीघ ही मेरे गुश्के पाम चक्रवर उनकी शिष्पता स्वीकार कीजिए।

नृद्ध लाना गकी बान सुनकर गौनम नसी तरह चौंक पहे जिस-तरह गाह निदास निमान कोई व्यक्ति कोई भीषणनाद सुनकर एकदम चौंक पहला है। लेकिन उन्होंने अपनेको लीश ही सावधान कर लिया वे अपने हृदयकी तील गतिको रोकते हुए बोले-ब्राह्मण! इस तुच्छ प्रक्षका तुझे क्या लता है। भेर सम्हने यह प्रश्न कोई प्रहत्व नहीं मचना। मैं तर इस प्रधाका उत्ता सभी हुंगा, लेकिन में तर गुरुक समझ ही हमें समझाऊंगा, और उन्हें अपनी विद्वताका परिचय हुंगा। तु मुझे बनका, तर गुरु कौन हैं!

वृद्ध ब्राह्मण बोरा-गौतम ! आप मेर गुरुके सम्बन्धमें जानना वाहने हैं लेकिन में समझना हूं आप उनसे अपरिचित नहीं हैं। उनकी विश्व पदार्थपद्रशिनी-ज्ञानशक्तिसे आप परिचित अवस्य है। फिर भी यदि आपको उनके नाम जाननेकी इच्छा है तो छुनिए, में आपको बतलाता हूं—

जिनके चरणों ए महामानी विद्व नोंक मस्तक झुक जाते हैं और जो अपने सामने संवारके पट थींको जानते और देखते हैं वे महामान्य वर्द्धमान महावीर मेर गुरु हैं

गौतमने सुना, सुनकर ने आश्चिपूर्ण स्वरमें बोले-जोह 🕽 इंद्रजाक विद्य से मानवींको विमोहित करनेवाळा जीर अपनेको स्वक

सर्वज्ञ घोषित करनेवाका दिगम्बर महावीर तेरा गुरु है ? अच्छा चल, मैं उससे अवश्य ही विवाद करूंगा और तेरे प्रश्नका भी उत्तर दूंगा।

ब्राह्मण बेषधारी इन्द्रराज जो कुछ चाहते थे वही हुआ। वे किसी तरह ज्ञानमदसे मदोन्मत्त गौतम ब्राह्मणको भगवान् महा-वीरके सभास्थलमें लेजाना चाहते थे, जिसे गौतमने स्वयं ही स्वीकृत किया। वे प्रसन्न होकर बोले-विद्वान गौतम! हम आपकी बातसे सहमत हैं, आप शीघ्र ही मेरे गुरुके पास चलिए।

( & )

महावीरके सभास्थलकी महिमा बढ़ नेवाला सभ के बीचमें एक विशाल मानस्तंभ था जिम पर जैनलका पदर्शक केशरिया झंडा लहरा रहा है। मानस्तंभके चारों ओर शांतिका साम्राज्य स्थापिन करनेवाली दिगम्बर मृर्नियां दिशजमान थीं। ल्यांविकारी इन्द्रके माथ २ चलते हुए दूरसे ही मानस्तंभको देखा। इसे देखते ही उसके हृद्य पर विलक्षण प्रभाव पहा, वह महावीरकी महत्ताका विचार करने लगा— उसके हृद्यमा मिथ्या अर्डकार इस मानस्तंभको देखते ही कुछ कम हो गया, उसका मन अब सरच और शान्त था। सर्वताक प्रवाहमें वह कर उसने दहारान महावीरके समान्यल्यें प्रयेश किया।

अनंत दी तिमें सूर्य गेंडलकी प्रमाको लिखिन कानेव हे महत्वाकी उमने देखा, देवता और काणित मानव समूह शांत रख स्थार कांत हुआ वनका उपदेश मुलेको उल्लेक हुआ वेटा है। एक बार पूर्ण दिस्से उन्होंने उनके शांत. स्टल और खकार रित मुख मंडलको देखा, उनकी शांत मुद्राका गौतमके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा,

डनका मन विनय और भक्तिसे नम्र हो गया। कमी किसीके साम्हने न झुकनेवाला उनका मस्तिक भगवान ग्रहावीरके लागे झुका, उनका सारा अभिमान गलित हो गया।

हर्यका अइंकार नष्ट होते ही सिद्धचारकी भावनाएं लडराने लगीं, वह बोलने लगे—अहा! जिस महात्माका इतना प्रभाव है, जिसके समवशरणकी इतनी महिमा है, बढ़े ऋषि, महात्मा और तत्वज्ञानी जिसकी चरणसेवामें उपस्थित हैं, उस महात्मा नहावीरसे वादविवाद करके मैं किसताह विजय पास कर सकता हूं है इनके साम्हने मेरा बाद करना हास्य करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। सूर्यमंडलके सामने क्षुद्र जुगनू ही समता करना, केवल अपनी मुख्ताका परिचय देना ही कहा जायगा। खेद है मुझे अपने अक्षरज्ञानका इतना अभिमान रहा, लेकिन मुझे हमें है कि मैंन उसकी तहको शीध ही पालिया।

यह सच है जबतक कोई साधारण मानव अपने साम्हने किसीं अमाधारण व्यक्तिको नहीं देखता, तबतक उसे अपनी क्षुद्रताका मान नहीं होता, और उसे बढ़ा अभिमान रहता है। उंट जबनक पहाड़की उच्च चोटीके साम्हनेसे नहीं निकलता तबतक अपनेको संसारमें सबसे जंवा मानता है, लेकिन पहाड़के नीचेसे आते ही उसका अपनी उच्चताका सारा अभिमान गल जाता है। मेरी भी आज वही दशा है। सत्य ज्ञान और विवेकसे रहित में अपनेको पूर्ण ज्ञानी मानता हुआ में अबतक क्रामंद्रक ही बना था, लेकिन महात्माके दर्शनमात्रसे मेरा सारा अमनाल भंग होगया। अब यदि में अपनेको वास्तविक मानव बनाना चाहता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनसे बादविवाद मानव बनाना चाहता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनसे बादविवाद

न करूं नहीं तो इस दिवादमें मुझे मिवाय टाम्य और अपमानके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेग जो कुछ गौरव आज है वह भी नष्ट हो जायगा । इमके व्यतिरिक्त मैं इनके उम ब्राह्मण शिष्यके प्रश्नरा उत्तर देनेमें भी असमर्थ रहा, इसल्पि मुझे अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुपार इनका शिष्यत्व प्रदेण करना चाहिए, ऐसे सर्व पूज्य महात्माका शिष्य बनना भी मेरे लिए एक महान् गौरवकी बात होगी। इस तरह विचार करते हुए महामना गौतमने अपने संपूर्ण शरीरको पृथ्वी तक झुका कर भगवान महावीरका साष्ट्रांग प्रणाम किया । मोह कर्मका परदा भंग हो नानेसे उनका हृदय एम्यम् श्रद्धा और ज्ञानसे भर गया या, कार्डीने अक्तिके आवेशमें आकर भगवान महावीरकी सुन्दर कठदौँमें स्तुति की, फिर उनका शिष्य बन कर पृथी ज्ञान प्र स करनेकी प्र चेना की। भगवान महावीरने अपनी करण की महान घारा बहाने हुए उसे अपनी शरण में लिया और उसे जेरेश्वरी दीक्षा पदान की। गौतगके साथ उसके दोनों बंदओं और सभी दिल्यांने भी जेनेश्वरी दीक्षा प्रहण की ! 'जैन घमकी जय' से मारा आसमान गूंज उठा।

सभास्थित सभी व्यक्तियोंने गौतमके इस समनोदयोगी सुकृत्यकी सराहना की । अभिमानके शिखर पढ बढ़ा हुआ वित्रादी गौतम एक समयमें ही भगव न महावीरका प्रधान शिष्य बन गया। साधुओं के गणने भी बरेहें अपना प्रधान स्वीकार किया, और बरेहें गणधाकी सपाधि प्रदान की । यह सब कार्य परूक मारते हुआ, मानो किसी बादूगरने जादू कर दिया हो, ऐमा यह सब कार्य होगया। भगवान महाबीरके यह अद्भुत आकर्षणका प्रभाव था जो अहिंसा और सरयके

रहस्यसे विमुख मिश्याज्ञालमें आक्त गीन प्रक अणा समिन स्थि। बन्य ना जो को जनकी प्रक उठह है। ब्लीस बन्य नह ने को बनकी प्रकार केट हैं।

## (v)

पासंदोंका ध्वंस करनेवाली, सिश्य निद्योंकी सदिवस्ति और सत्यार्थ धमेका रहस्य उद्घ टिन करनेवाली मनव न एड वीरको वाणीका घटाश हुआ। उनको दिव्यध्विन द्वारा स्तन्यत्व, पैनामनकाय, नव पदार्थ, सद कारके जोव, छह लेदया मुनिर्योके पांच स्वाहर श्रीमांका भीना, तान गुला और गृहस्थोंक चरड जन और ग्याह श्रीमांका विवेचन इन्न रूक गुड्स्थ और मांच जीवनके क्रिव्य मन्दर्भ जोने हमें औ सामवेंक नवा गृहस्थ और मांच जीवनके क्रिव्य मन्दर्भ जोने हमें औ सामवेंक नवा ग्राहर्भ समी दोकाओंका जान नप्र होता रूपा।

जयनी त जेन शायन मुशे पत का विश्व के जर हो। विश्व का श्रमी फहराने हमी, महाराजा ने अपना विश्वासद त्यासका वाच नक वर्ष श्रामनकी शरण से अपने किया के लिए किया के लिए अभी ह तोंड के लिए हिंदी कि किया की अन्त वर्षों के अपने हिंदी कि अपने वर्षों के अपने हिंदी किया और बेल्डिया व्याक समी प्राणी सुख और शांतिकी सहरी भांच होने की

कार्तिकी कृष्णास अमानग्यकी रजनी अन्य थी, उन समय कुछ तारे जिमिन हो रहे थे, सुर्वे अपना सुनदक संदेश भुगनेके लिए रात्रिको श्लीण चादरमें छिए हुआ मुसकुन रहा था, अन्यतम कुछ समयमें ही अपने साम्राज्यमें हाथ घोनेका था, प्रमात होनेमें अभी कुछ विहम्ब था। दिन और रात्रिक इस मुन्दर संगमके समयमें इन्द्रने अपने आसनको कम्यित होते देखा। उन्होंने शीघ ही अपनी तीक्षण बुद्धिको जगाया, उससे उन्हें माछम हुआ महावीरके निर्शाणका समय आगया है। आज इसी समय रजनीके इसी क्षीण प्रकाशमें महावीरका प्रकाशमान आत्मा, मध्यलोककी स्थितिको त्याग देगा, वह लोकके सर्वोक्ष्य अंतिम भागमें प्रविष्ट होगा, मुक्तिलोककी अधिष्ठात्री शिवमुन्दरीका सौमाग्य आज बहेगा, वह बर्द्धमान महावीरको अपना आर्लिंगन देकर अञ्चय सुखका अनुभव करेगी! उनका हृदय हर्ष-विमोर हो गया।

पावापुरका सुरम्य म्थल पितृत तीर्थ स्थल बन गया। देव मानव जिस जिसने सुना सबका मन प्रसन्नताके वेगसे भर गया। सभीने वहां उपस्थित होका उनके चःणीं रर अपना मन्तक झुकाया— कल्पि स्वरसे उनकी स्तुतिकी, यश कीर्तन किया, विनय की और पूजा की। भक्तिका न समानेवाला सागर उनके हदयमें उम्र आया था। अग्निकुमार जातिके देवने अब अपना कर्तन्य पूर्ण करना आरंभ किया, सूर्यकांतिकी मणियोंसे चमकते हुए अपने मुकुटको उसने भगवान महावीरके चरणींपर झुकाया। उनके कांतिपूर्ण मुकुटसे दीसि-मान प्रभा प्रकाशित होने हगी, उस प्रचंड प्रभामें एक अद्भुत देवी शक्ति थी, उससे अग्निकी तीन लहेरें स्फुरत हुयीं, उन्होंने भगवान महावीरके दिन्य शरीरको एक क्षणमें ही भस्म कर दिया। उनका आत्मा संपूर्ण कर्मजाकसे मुक्त होकर लोकके अंतिम भागमें अचक रूपसे स्थिर हो गया। उनके शरीरकी भरमको उपस्थित संपूर्ण जनताने अपने मस्तक पर चढ़ाया और अपनेको कृतकृत्य समझा ।

संध्या समय हुआ ! गणराज गौतम अब मौन रहकर अपने आत्मध्यानमें मझ थे । अपने आत्मप्रकाशको उन्होंने देखा था, उसके उपर अपना परदा डालनेवाले कमौंकी शक्तिपर उन्होंने विचार किया । उन्होंने देखा, ध्यानकी शक्तिके आगे कमेशक्ति अब क्षण प्रणमें क्षीण होरही है । कमेशक्तिका संपूर्ण नाश करनेके लिए उन्होंने ध्यानका अंतिम अनुष्ठ न किया । उस अनुष्ठानमें कमौंका क्षीण जाल जलकर भस्म होगया । उन्होंने महान् कैवल्यज्ञानको प्राप्त किया ।

मानव और देवताओं ने दीपकों के दिव्य प्रकाशसे उनका कैवल्य टरसव मनाया, संपूर्ण दिशाएं जगमग जगमग हो टर्डी, फिर सबने मिल कर उनकी केवल्यान लक्ष्मीका पूजन किया। दिव्य दीपकोंकी दिव्य दीपिमालिका उरसव दीसिमें अमानस्थाका कृष्ण अंग चमक उठा। दीपमालिका उरसव समाप्त हुआ। कार्तिकी अमानस्था सपल होगई। अपने तमपूर्ण अंचलमें केवल्यके दिव्य प्रकाशको लेकर वह सौभाग्यवती बन गई। उसने उसे अपने सुन्दर प्रभात जीवनमें भगवान् महावीं के चिरस्मरणीय निर्वाण गौरवको घारण किया, और संध्याके अवसानमें ज्ञानलक्ष्मीके प्रकाशसे संसारको प्रकाशित किया।

कै बरुयके प्र.स होनेके बाद गणगाज गौतमने महावीर वर्द्धमानके अहिंसा और सत्यका प्रकाश चमकाया । उसे सारे संसारमें विस्तृत किया भाज वे हमारे घन्यवादके पात्र हैं।

## [२२] स्वामी समंतभद्र ।

## ( दृढ ओर तेजस्वी धर्मप्रचारक।)

( ? )

स्वामी ममंत्रभद्र अचल आत्मश्रद्धा, हह तिश्वाम और अपूर्व आत्मत्यामकी जीती जगाती मृति थे, मनुष्यकी हह इच्छा शक्ति, अनन्य श्रद्धा पत्थरको भी पिषण भन्ती है, इन बातंक ने उत्रलन्त उदाहरण थे। उनके अपूर्व तेन, हहना और गौरवसे भरे हुए वाक्य इदयमें विजलीकी झनझनाइट पदा कर देते हैं, वे उनके शहद वज्जनिनादसे हदयको कंप देते हैं। उनके आत्मविश्वाभकों कोई सीमा थी, उनकी हह प्रतिज्ञाका कुछ अन्दाना लगाया जा सकता है। उन्हें अपने ऊप कितना विश्वास था, उन्हें जिनवर्म पर कितनो श्रद्धा थी, शिवलिंग टूट गया और उसके स्थानपर जिनेन्द्र प्रतिमा स्थापित हो गई-घन्य ऋषि तेन, घन्य उपासना !

सब तो सक्ति करते हैं उपासना करते हैं किन्तु वह हदनिश्चय— वह पूर्ण तन्त्रयता क्यों उत्सन नहीं होती : क्योंकि वह उपासना कोरी उपासना होती है, केवल मात्र उपासनाकी नकल होती है ।

स्वामी ममंतभद्रने उपायना द्वारा आत्माके अपूर्व स्वप्तक, प्रकाशको देखा था, शुद्धारमाकी अलौकिक शक्तियोंकी चमकती हुई विजलीका अनुभव किया था, भक्तिकी शक्ति और उपासनाके प्रत्यक्ष फलको प्रदर्शित किया था, उनकी उपायना, वह एकाअचितना, वह सर्वेन्व त्याग, वह तनगयता, वह अपेणता, वह एकाअचितना, वह अनुप्य थी, अपूर्व थी।

यदि गांत इसमें उस उपायनाका शतांश भी उत्पन्न हो सके, उम मन्नो तत्मक्तामं यदि इप अपनेको एक क्षणको भी निमम कर सकें तो क्या संनारको किन्से जैन महिमाक ज'त जागते चित्रोंका दर्शन नहीं कर सकते हैं ! अवश्य, किन्तु हम तो पार्थनाके शब्दोंको ही कण्ड कर लेते हैं, और उन्हें उपांक त्यों मूर्तिक सम्युख पढ़ देते और मानो जेनत्यके ऋणसे अपनेको मुक्त समझ लेते हैं, किन्तु क्या ऐसी भावना रहित गुष्क प्रश्वीताओं का भी काई मृह्य हो सकता है !

प्रार्थनाके लिये मुन्दर शहदोंकी भावश्यकता नहीं, हाल और मंजीरोंकी झनझनाइटकी दरकार नहीं, और न भाकाश पाताल एक करनेकी ही भावश्यकता है, उसके लिए भावश्यकता है हदयके भावोंको जामन करनेकी, जरूरत है सोनी हुई सत्य भक्तिको स्पुरत करनेकी, यही सच्ची प्रार्थनाका रहस्य है और वही सच्ची प्रार्थना है।

ऐसे महात्माके जन्मम्थान, उनके वंश, उनके मातापिता और

उनके अपूर्व क्रियोंका मिनिश्चित और पूर्ण परिचय पाप्त न हो सकता, हमारी इतिहास शुःयता और अरुचिका ही प्रतिफक है, पता नहीं कितनी महान आत्माएं हमारी इतिहास शुःयताके भूगर्भमें विलीन हो गई होंगी, जिनके अस्तिस्वका भी पता लगाना आज दुर्लभ है।

भारतवर्ष धार्मिकताका इतिहास है, जशं अन्य राष्ट्रकर्मके इति-हास रहे हैं, वहां भारतवर्ष कर्म विमुक्तिका इतिहास रहा है, और इस इतिहासकी अधिकांश मामग्री जैन्नयोंके धार्मिक ग्रंथोंमें भरी पड़ी है, किन्तु हमें अपने प्रमाद और दुर्भाग्यसे आज वह सामग्री अपास है, और हमें आज अपने इतिहासकी खोज कानेके लिए विदेशीय व्यक्तियों और उनकी खोजोंका अनुकरण और अनुसरण करनेके लिए हाचार होना पढ़ रहा है।

इतिहासके विद्वानोंने स्वामीजीको राज्य वंशी घोषित किया है और यह बात विरुक्तर विश्वास योग्य है, एक राज्यवंशीके हृदयमें ही इतनी प्रचंड सामर्थ्य इतना तेज प्रम्फुटित हो सकता है।

हां, तो स्वामीजीका जन्म क्षत्रिय राज्यवंशमें हुआ था और उनका नाम था शान्तिवर्मा ।

बाल्यावस्थासे ही उन्हें जैन धर्मकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, वह जैन धर्मके अनन्य श्रद्धाल और मक्त थे, जैन सिद्धान्त पर उन्हें अट्टट विश्वास था। उनका मन जैन शास्त्रोंके अध्ययनमें संस्म्न रहता था और सत्यान्वेषणके लिए उनका आत्मा सदैव व्यम रहता था। जैनधर्मकी सेवा करनेके लिए वह सदैव तत्पर रहते थे, जैनधर्म और धर्मात्मोंके ऊपर उन्हें सच्चा स्नेह था। वह अंध श्रद्धाके पक्षपाती नहीं थे। सत्य शुन्य अनुकरण उन्हें पसन्द नहीं था। वे वस्तु स्थितकी तहमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करते थे, और सत्यकी प्राप्तिमें ही उन्हें आनन्द आता था। यही कारण था कि निकट भविष्यमें वह जैनवर्मके अद्वितीय नैयायिक और महात्मा बन गए।

(२)

यह एक'न्त सत्य है कि मनुष्यका भविष्य जीवन बाल्यावस्थाकी शिक्षा और संस्कारोंकी भित्ति पर स्थिर रहता है। बाल्कोंको जैसी शिक्षा और संस्कार बाल्यावस्थामें प्राप्त हो जाते हैं, युवाबस्थामें उसीका विकास होता रहता है, उनका आचरण बाल्यावस्थामें ही प्राप्त हुई शिक्षाके ऊपर अवलंबिन रहता है।

जिन बालकोंको बाल्यावन्थासे ही धर्मचरित्र संगठन और संयम सम्बन्धी शिक्षः प्रप्त हुई, हर्न्डोंने अपना चनी हुई अवस्थामें अपनेको संसाकी बुरी वासनाओंसे बचा लिया और अर्नमें महानताका प्राप्त किया ।

बारमानधाके ध निक संस्कारों के बाग्ण शांतिवर्गाका जीवन वासनासे सर्वथा शन्य था। उन्होंने अपनी युनावरणको पनित्रत के रह्ममं रङ्ग डाल था। होकोपका क ही उन्होंने अपने जीवनका रूप बना लिया था, सांगानिक कार्योक संगतार उन्हों कि न्यिए भी स्लेड बने रहास रही था।

चहती हुई जनान के जा कि गुण्य नदानान में जाते हैं और अपने चारित्रको कांकिन का डालते हैं, वित्रय निकार के अध्यक्त अपना मन्त्रक हा देने हैं, और उनक दान बात है, रक्षा जनान की अवस्थामें उन्होंने अपनेको विरुक्त निष्करेक, और संयमी बना किया था।

काप एक अपदर्श युवक थे। आपके चेडरेसे पवित्रताकी एक अपूर्व ज्योति झलकती थी। सुगठित शरीर, प्रशन्त ललाट और दिन्यतंत्र प्रस्पेक-न्यक्तिके उत्तर अपना अद्भुत प्रभव डालता था।

स्वापमें एक गुण हड़नाका स्वपृत्रं था। जिम क र्थको ब्वाप करना चाहते थे उसे पूरा करके हो छोड़ते थे। कोई भी दिहन बाबा कार्यको पूर्ण बरनेके संकर्णने आवको हिए। नहीं सकती थी। समयके मृत्यको भी बाप खूब जानते थे, स्वपने प्रत्येक समयको लोकोपकार, दिन्य विकार, और प्रत्यावलोक नमें ही न्यतीत करते थे। स्वाक्रम्य तो स्वापका करा है। नहीं पाया था और न्यशीमिमान तो किचित् मी नहीं भाता था। हो स्वामिमान आसमम्मानकी तो ब्वार माक्षण्त मृति थे। किसीके समत् विचार ब्वार मिन्या प्रशंसाको सारका हदय सहन नहीं कर सकता था

. )

ं एक समाने हिन्यम प्रवक्त आरम्झान्ति स्कृतिय होरही होगी वह रूप्त ए। लाक स्वासे कभी भी नेतृष्ट नहीं हा सकता, वह तो पराधीनता बंधनका तोहरू विद्याल कभीक्षेत्रमें उत्तरनेका प्रयत्न करेगा।

यु १ क शांति १ मिन विश्व विश्व यद्यपि लोक कर्याण कामनामें ही स्वा रहता था किन्तु वह इननेसे ही संतुष्ट नहीं थे। उनके हृद्यमें संमाग्ये विलक्त विक्त हो कर कर्याण करने की प्रकास मावना जागृत हुई।

संयाप जिल्ही करती कितादयोंसे आक्रमणित होकर वह उसका स्थाप जही करता बाहत थे. और न किसी प्रकारसे यहा और प्रति-शाक्षी उस्ते काश्र थीं जो मनुष्य यहा और प्रतिशक्षिये अथवा गुडाम्थावस्थाः संव को कांग्रनाइयोंसे भयभीत होकर संसारका त्याग करते. हैं उन्हें वह अक्कांचक समझते थे ।

ऐसे जुड़क त्यागसे कुछ भी स्थानकरण नहीं हो सकता ऐसा वह मानते थे। त्यागके इम सक्ष्यको ही तह दू वत समझते था, ऐसे मनुष्य सत्य ज्योग न्याय पर हह नहीं रह पाते। सिंह कृति उनके चित्तमें प्रवेश नहीं कर पाती. स्वाधीनता जनमें दूर हो जाली है, प्रशंमा और यशके झकोर नसे तम्म्यासे डिएकर अपनी २ अप र स्वीचित हैं, और यह त्यागी नसुष्य योग तथा साग होनोंकी समाका स्थान कर जाता है. ऐसा उनका मिद्धान्त था।

उनके द्वरम यशकी कुछ कामना नहीं थी ! वह तो केवल स्वपर करपाणके उच्च सीपान पर चहनेको उत्प्रक थे, इन्द्रिय दमन और मनीनिगृहकी काठन कर्मोटी पर वह अपने जारपाको कमना चाहते थे। विश्वसे ' करवेषु मेत्र य '' का नगा जोहना चाहते थे और स्वपंत्रका संतारक को कर समें उपदेश द्वा लोक का स्वपंत्रक अमण कर समने उपदेश द्वा लोक को सत्यक स्वनुपामी बनाया चहते थे।

अन्तमं उन्होंने अपनी हह भावनाका उपयोगमें लानेका सद्-प्रयत्न कर ही डाला और एक दिन इच्छापूर्वक गृह त्यागकर श्री गुरुके चार्णोमें अपनेको समर्पित कर दिया ।

गुरुने वैराग्य और लोकक्वाणसे भरे हुए उनके हृदयकी परस्वा और उन्हें जैनेश्वरी मुनि दीक्ष प्रदान की। क्षणमामें वह सर्व-स्यागी मुनि बन गए। उनका आगमा एक अपूर्व हर्षसे प्रभावित हो गया। वह अपने जीवनको कृतकृत्य ममझने लगे (8)

उन्होंने अपना अरूप समय ही ऋषि अवस्थामें व्यतीत का पाया था कि पूर्वजन्मके असाता कर्मने उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्हें महा भयानक भस्मक रोग उत्पन्न हुआ, क्षुत्राकी ज्वाला उम्र रूपमे घषकने लगी, मुनि अवस्थामें जो अरूप रूखा सुखा मोजन उन्हें प्राप्त होता था वह अमिनें सुखे तृणकी तरह भस्म होजाता था और क्षुघाकी ज्वाला टसी भयानक रूपसे जलती रहती थी, इससे उनका शरीर प्रतिदिन क्षीण होने लगा।

इस भयानक वेदनासे स्वामीजी तिनक भी विचलित नहीं हुए और इस दारुण दुःखको सातापूर्वक सहने लगे, किन्तु इस रोगने उनके लोकक्ल्याण और जनसेवा वृत्तिके मार्गको रोक दिया था।

स्वामी समंत्रमद्र कायरता पूर्वक आलस्यमें पहे रहका अपना जीवन व्यतीत नहीं काना चाहते थे। वह अपने जीवनके प्रत्येक क्षणसे जैनकमिकी प्रभावना और उसके सत्य संदेशय में तरकी पवित्र बनाना चाहते थे इस मार्गमें यह व्याधि केटकस्वस्वा होगई थी. इतना ही नी आ किन्तु अब तो वह इस मधानक वेदनके कारण शास्त्रोक्त मुनि-जीवन वितानेमें भी अग्यर्थ हो हो थे।

वह केवल मान नम रास्त प्रतिष्ठ के उन्हुं नहीं ये उन्हें केवल मुन्देषसे मोठ वही था। यह नहीं जाने ये कि मुन्दिष घारण करते हुए उनक निर्माण जिल्हा की जान। यदि वास्तवमें उन्हें मुनिवेषस नाट हाता, यदि वह अवनी वेदनाकी किंचित् भी चर्चा करते तो गृहस्थों द्वारा उन्हें गरिष्ट मिष्ट सिन्स्व भोजन प्राप्त



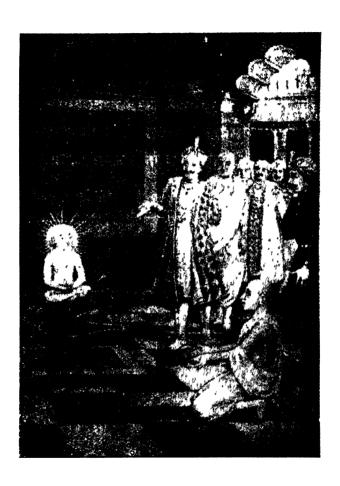

र्था समन्तभद्रस्वामीका स्वयंभूस्तात्र रचते ही
महादेवदी पिंडी फटकर चन्द्रप्रभस्वामीकी
प्रतिमा प्रकट होना व नमस्कार करना ।

हो सकता था किन्तु इस पकारका कियाओं को वे मुनि वेषको करूं कित करना समझते थे, और नियमविरुद्ध जोवन विताना भी वे उचित नहीं समझते थे। उस समयको जिरह्यित उनके सामने महा भयंकर थी। उनेंड जीवनसे मह नहीं था शरीरको तो वह इस आस्मासे कवमे भिक्ष मान चुके थे। शरीर जीर या वर्ण उनेंड कोई खेद नहीं था, उनेंड यदि खेद था, तो यहा कि उनके लोककरूय णकी भावनाएं अनी पूण नहीं डो मकी थी। शरीर दूर अस्मा और अन्य पाणि-योंकी उन्निकी लक्ष्मा समी जको तुम नहीं डो पई थी. किन्तु इस महा भयंकर व्याधिके मान्डने जनका कुछ वश नहीं था। अन्ततः उन्होंने मन्याम द्वारा नश्चर शरीरम अरना समान्य त्याग देनेका निश्चय किया ।

सौमायसे उन्हें लोक कर्याण शरी भन्नवी गुरुका संपर्ग प्रस हुआ था, उनमें ममयोचिन विनारण का विश्वनान थो। उन्हें अपने प्रिय शिष्यकी मावना ज्ञात हुई न्याण्यास्त्रको संशारमें दुन्दुनि बजाने बाले अपने प्रतिमाश लो शिष्यका अभमयमें वियोग होजाना सन्हें इच्छित नहीं था। वह ममझन थे क स्व मी ममंतमद्रमें लोकका भवि-ष्यमें अधिक कल्याण होगा इनके द्वाग संमारको न्यायके स्वामें जैन दशन प्रसादात वह उनके जीवनका अभगयमें नष्ट हुआ नहीं देखना च हते थे किन्दु ऐसा अवस्थामें वह मुनितेष घारण कर, रह भी नहीं सक्त थे लिन्दु ऐसा अवस्थामें वह मुनितेष घारण कर, रह भी नहीं सक्त थे लिन्दु ऐसा अवस्थामें वह मुनितेष घारण कर, रह भी नहीं

करो आर अक छिए चाहे जहां जिल वेपमें विचरण करो । स्वस्थ

हो जानेपर तुम फिर मुनि दीक्षा घारण कर सकते हो । यदि शरीर स्थिर रहता है तन घम और छोकका कल्याण कर सकते हो, छोकिक और आस्मिक कल्याणके छिए शरीर एक अत्यंत आवश्यक साधन है, इस साधनको पाकर इसके द्वारा संपारकी जितनी अधिक सेवा की जा सके कर छेना चाहिए, किन्तु वह सेवा स्वस्थ शरीर द्वारा ही की जा सकती है । अस्तु, तुम कुछ समयके छिए संघसे स्वतंत्र रहकर अपने शरीरको स्वस्थ बन ओ ।

स्व मीजीनं ध्यनं गुरु महाराजकी समयोचित ध्याज्ञा स्वीकार की, इस वेय द्वारा भारतक्ष्याणकी गतिको उन्होंने रुकते हुए देखा ध्यस्तु, उन्होंने इस वेषका त्याग करना उचित समझा ध्यीर दिगंबर मुद्राका त्याग कर दिया।

अब वे अपने स्वास्थ्य सुधारके लिए स्वतंत्र थे। मुनिवेषकी बाधा उन्होंन अपने ऊगरसे हटा दी थी, और यह कार्य उनका उचित ही था। पदके आदर्श अनुमार कार्य न कर सकनेपर यही कहीं अतंत्र उचित है कि उनसे नीचे पदको प्रहण कर लिया जाय किन्तु आदर्शमें दोव लगाना यह अत्यन्त घृणित और हानिपद है।

किन्तु इमके प्रथम तो वह दिगम्बर थे, उनके पास कोई ब्स्नादि या ही नहीं, और इस दिगंबर वेष द्वारा किसी प्रकारके ब्स्नादिकी याचना नहीं कर सकते थे, अन्तु । उन्होंने भरमसे अपने सारे शरीरका अलंकृत कर लिया और इसपकार जीवनके अल्ब्न्त प्रिय वेषका उन्होंने परित्याग कर दिया इस वेषका परित्याग करते समय उनका इदय कितना रोया था, मानसिक वेदन!से बह कितने संतापित हो ठडे थं मानो कोई अपना सर्वस्व खोरहा हो किन्तु वह निरुगय थे, घम-रक्षाके लिए वह ऐमा करनेके लिए छाचार थे। आंधुओंसे अपने उनलित इदयको सींचने हुए उन्होंने अपने हाथोंसे ही वह सब कुछ किया।

उन्होंने यह मोचकर अपने हृदयमें संतोष किया कि धर्मका पालन तो हृदयसे होता है, मेरा हृदय धर्माचरणसे परिष्ठुत है, मेरा अद्भान खड्गके पानीकी तरह अचल है। यदि देव विपाकसे मुझे यह वेष धारण करना पह रहा है किन्तु " भरममें छिपे हुए अंगारेकी तरह मेरा जैनत्व तो मेरे अंदर धधक रहा है।"

## (4)

मिश्च कका वेष घंण कर स्वान्थलामकी रच्छासे गुरुको प्रणास कर एन्होंन वहांस प्रयाण करते हुए मार्गर्में उन्हें भींड्रपर नामक नगर किया। उक्त नगरमें बौद्ध मिश्च भींके लिए एक विशाल दानशाला श्री बहांसर प्रतिदिन गण्छ और शुक्तादु भोजन मिश्च औंको प्राप्त होता था। बम अब वया था, स्वामीजीन शीघ ही बौद्ध साधुका देश घाण कर बौद्ध शालामें प्रवेश किया, और वहां वुछ दिनों तक उन्होंने निश्म किया। किन्तु वहां भी उन्हें प्रभीन भोजन प्रप्त नहीं हो सका और उनके रोगमें कोई विशेष परितर्नन नहीं हुआ। अन्तु, कुछ दिन उत्तरकर ही बहांसे वह आगे चल दिए। चलते चलते दशपुर नामक नगरमें पहुंचे, वहां वैदिक घर्मकी प्रभावना थी। अतः बौद्ध वेष स्थागकर स्थामीजी भागवत्यभीय साधु बन गए, परन्तु वहां जो सदावर्त भोजन मिळता था उससे उनके रोगमें किचित शान्ति नहीं हुई। अन्तु, वहांसे चक कर वह वाराणसी पहुंचे।

बाणारसी टम समय होत मक्तींका प्रधान केन्द्रस्थान था। वहांका राजा शिवकोटि भी बढ़ा भारी शिवभक्त था। उसने शिवजंका एक विशाल मंदिर निर्माण करवाया था और उसकी पूजा वह शिव ज्ञास णोंसे पहास प्रकाल और विपुल नेवेच द्वारा नित्य प्रति करवाता था। उस नेवेचकी ठाटवाट देग्वकर स्वामीं जी तरकाल शेव ऋषि वन गए मस्तक पर जटा बढ़ा लिए दमंडलु, रुद्राक्षकी माला स्मादि उपकरण ले लिए और एक लेवा चौड़ा त्रिपुंड लगा कर शिवजीके मंदिरसे पहुंचे।

अनेक वेप परिवर्तन करने पर भी स्वामी जीके श्रद्धानमें किमी प्रकार भी कराजारी उपका नहीं हुई थी। प्रकार रेगके कारण बदाप उनका चरित्र शिथिल हो गया था। परन्तु उनके सम्बन्त वा श्रद्धानमें कुछ भी भन्तर नहीं पढ़ा था वे सत्यंत सम्बर्धि थे। उनके भन्तरं में सम्बक्तरं प्रचंड ज्वाला जन रगर रही थी। ब्यारं पंचे । पुनयमान सम्य-क्तरं और बाह्यंत कुछ हो प्रवास वेपसे स्वामी जी उप समय ऐसे शा जिल होते थे जैसे की चढ़से लियहा हुआ अर्थंत चमकदार में गा।

मध्याह्न समय हुआ । बढ़ सरी कायोजनके साथर जिल्लाके किए विश्वल नेत्रेय अपिण होने क्या हिए स्वाध्या वेत करण अप इत् स्वध्या वेत करण अप इत् स्वध्या वेत करण अप इत् स्वध्या वेत करण अप इत् सहाराजकी अज्ञा मुद्दों मिल जाए तो में यह लाग नेदेय ल'लानाथकी स्वयं भक्षण करा सकता हूं। '' स्वामी जीकी बात पुर सर अध्यसे शिवभक्त चौंके, उन्होंने श्रेष माध्ये मास्त्रप्यको विश्वत अप्या किसी चंचक प्रकृति पुरुषने इस साध्ये जनक वार्ताको महाराजक कार्नी- तक पहुंचाया। राजाके हर्षका दुछ पागवार नहीं रहा. वह शीम ही

स्वामीजीके दर्शनके लिए वडां उपस्थित हुए। उन्होंने बड़ी श्रद्धासे स्वामीजीको प्रणाम किया, और आजा दी कि यह प्रसाद नवागत ऋषि महाराजके हार्थोसे शिवजीको अभ्या किया जाय। स्वामीजी सो इसके लिए तैयार ही थे। उन्होंने मंदिरके किवाइ बन्द किए और निवेद्य जिमले सेकड़ों ब्रह्मणोंका पेट नरता था, उदरदेवकी मेंट कर गए। यह दश्य देख कर राजाको शैव साधु पर बड़ी श्रद्धा होगई। फिर क्या था नित्य प्रतिके लिए यही नियम होगया। लोक समझते ये कि प्रसादको श्रवजी भक्षण कर जाते हैं किन्तु यह स्वामीजी ही सब महाक जाते थे। इस प्रकार तीन बार मास तक स्वच्छन्दता-पूर्वक उन्होंने अपने उदरदेशको पूजा की, इतने समयमें उनका भन्मक रोग बहुत कुछ उपशांत हो चुना था, अब प्रतिदिन थोहा २ प्रसाद शेष रहने लगा। यह देख कर शिव—भक्तोंके हादयमें शंका दलका होने लगी।

( & )

अनेक सक्तींका शिवजीक प्रभादसं उद्ग पासन होता था।
स्वामीजीके कारण उनकी आजीविकामें अन्तराय आगया। इमिलिए
यह नवीन शिवभक्त उन्हें करिके मनान खटकता था, किन्तु राजाकी
अज्ञाके कारण वेवारोंका कुछ भी वश नहीं चढ़ता था। शिवजीका
प्रमाद बचनेसे शिवसक्तीको यह अवन्तर हाथ लगा। उन्होंने अपना
बदछा चुकानेकी इच्छासे राजामें जाकर सीजनके बचनेका समावार
सुनाया। राजाने आकर स्वानीजीसे पूछा—'महाराज, यह भोजन क्यों
अवने लगा ? " स्वामीजीने कहा—'शिवजीकी शुधा इतने समय तक

मोजन करते करते तृति होगई है, अब वह कम आहार करते हैं और इसीसे ने नैनेच छोड़ देते हैं।" किन्तु स्वामीजीके इस उत्तरने महाराजाके हृदयको सन्तोष नहीं पहुंचाया। अस्तु, उन्होंने नास्तविक घटनाका रहस्य समझनेके छिए शिवमक्तोंको संकेत किया, शिवमक्त तो यह चाहते ही थे, ने इस नातका पता छगानेका पयल करने छमे।

महादेवजीको विल्वपत्र चढ़ाए जाते थे। एक और उनका बढ़ा हैर लगा हुआ था, शिवमक्तोंने स्वामीजीकी परीक्षांके लिए मनुष्यको उस है। में लिया। उपने चुववाय स्वामीजीकी सारी करतूने देखी और तत्काल ही राजासे जाकर कहा—" महाराज ! यह तपन्वी तो बढ़ा ढोंगी और शिवद्रे ही है. इसने अवतक महाराजको मरी घंग्वा दिया, यह सार नेवेद्यका तो स्वयं मक्षण कर जाता है और शिवजेंको एक कण भी नहीं देगा।"

पुतारीकी बार्तोंको सुनका राजा अत्यन्त कुपित हुए, डन्डोंने उसी समय स्वानीको बुठाकर उनमें बड़ा-तू बड़ा मायावी है, तूने मुझे इतने दिन तक बड़ा घोखा दिया। अब मैंने तेरी सारी चाठाकी देखा है। अर ! तृ तो कहता था कि मैं शिवजीको भोजन कराता है किन्तु तृ तो खुद ही सारा भोजन हड़ा कर जाता है, और हां तृ शिवजीको नमस्कार क्यों नहीं करता, अच्छा तू सी समय मेरे साम्हने शिवजीको नमस्कार कर।

राजाकी वात सुनकर स्वामीजी तहुए उठे उनका मस्तक गर्वसे ऊंचा हो उठा, सम्यक्तका तेज उनकी नसीमें भर आया। उन्होंने गर्व-पूर्वक तेजस्वी भाषामें कहा—"आपके शिवजी राग द्वेष युक्त हैं और मैं राग द्वेषसे रहित श्री जिनेन्द्र देवका उपासक हूं। यह राग द्वेष युक्त देवता मेरे नमस्कारको कभी सहन नहीं कर सकते। यदि मैं इन्हें नमस्कार करूंगा तो शिवपिंडीके खंड खंड हो जायेंगे।"

स्वामी जीका ओजरबी बक्तव्य सुनकर राजाने समझा, अवदय यह कोई महान व्यक्ति है, किन्तु शिवजीके अपमानकी बातको स्मरण करते ही उनका हृदय कोषसे संतापित हो उठा । उन्होंने कहा:— भिक्षुक ! व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ ! इस पिडीको • मस्कार कर और अपना चमस्कार दिखला, अन्यथा अरने प्राणोंके ममस्वको स्यागकर शिवजीके अपमानके प्रतिफलके लिए तैयार हो जा।

स्वामीजीने पूर्वकी ही भांति तेजिन्बनी भाषामें कहा:—राजन्! आप मेरा चमत्कार देखना चाहते हैं अच्छा! देखिए ! सत्यमक्त कभी मृत्युसे नहीं हरता। मृत्युको तो वह सदैव निमंत्रण देता रहता है। आप कल इसी समय आकर मेरी शक्तिकी परीक्षा की जिये, मैं कल शिवजीको नमस्कार वस्ता।

राजाने भिक्षुकका वचन स्वीकार किया, उन्होंने उसी समय अपने सेनापतिको आज्ञा दी कि इस भिक्षुकको इसी कोटरीमें केंद्र कर इसके चारों ओर सस्त पहरा लगा दो और खूब सावधानी रक्खो यह कहीं भागकर न जा सके, कल सबेरे आकर मैं इसकी परीक्षा छै॥!

स्वामीजी सिपाहियोंके स्वत पहरेके साथ २ कोठरीमें बंद कर दिए गये। अंघकारके अतिरिक्त उनका वहां कोई सहायक नहीं था।

(0)

स्वामीजीको अपने ऊपर विश्वास था। उन्हें अपनी आस्म हद्ता

पर अभिमान था, वह सत्यको साक्षात् करा देनवाले महान् आत्मा-व्योमेंसे थे, उन्होंने उसी समय आत्म उपासनामें अपनेकी तन्मय कर दिया । भक्तिकी पचंड तरंगें उनके हृदयमें अद्भुत प्रकाश फैलाने हगीं। उन्होंने अपनी समस्त मनोकामनाएँ, समस्त इच्छाएँ प्रभुभक्तिमें परिणत करदीं भक्तिकी अपूर्व शक्तिका चमरकार उत्पन्न हुआ। अनायास ही दिव्य प्रकाशसे सारी कोटरी प्रकाशित हो रही । स्वामीजीने नेत्र उद्घाटित किए, उन्होंने देखा एक अपूर्व सुंदरी रमणी उनके सम्मुख डपस्थित थी, वह पद्मावतीदेवी थी। स्वामीजीकी अनन्य भक्तिसे उसका आसन विचलित हो तटा था। उसने मधुर स्वरसे कटा-'वरस'। त्रम पके सत्यनिष्ठ तपत्वी हो, तुम्हारा विश्वास वज्रके समान भटक है, तुम अपने मनमें किसी प्रकारकी चिंता मत करना, तुम्झरा समस्त कार्य सफड़ होगा। तुम स्वयंभूम्तोत्रकी रचना करो, बस यही स्तीत्र अपने चमत्कारसे संसारको विस्मित कर देगा, इतना कह कर देवी अद्भव होगयी।

योगीका हृदय नवीन रहाससे खिङ रठा। उनके अन्तःकरणका कांटा निकल गया। वे गदगद हो उठे । अपूर्व आभास उनका उन्नत कलाट चमक उठा । मानो उन्होंने विजयको साक्षात् पाप्त कर लिया।

पात:काळ हुआ। राजाने तपस्वीकी परीक्षाके लिए शिवालयकी कोर प्रस्थान किया। नगरकी जनता उमक पडी, शिवालय जन समुद्रसे व्याप्त हो गया। कोठरीका द्वार टद्घाटित हुआ। स्वामीजीने राजाको दर्शन दिए। वह आरम तेजके दिव्य प्रकाशसे विकसित हुए मुख मण्डल पर अनंत प्रदीप्त बारण किए हुए थे, उनके दिव्य कान्तिमय

भव्य मुख मण्डलको देखकर राजा कुछ समयको अवाक रह गये। वन्होंने देखा—एकान्त अंबकारमय कोठरीमें बद्ध हुए मस्तकपर मृत्युके भयंकर दंडको स्टकते हुए स्वामीजीके मस्तक पर तिनिक भी बल नहीं है, बन्होंने मारी शक्तिका संचय कर कहा—" भिक्षुक ! परीक्षाके लिए तैयवार हो जा।"

स्वामीने कहा—महाराज ! में कटिबद्ध हूं। आप शिव मुर्तिकी रक्षाके लिए टसं चौवीस जंजीरोंसे कसवा दी जिए और फिर मेरे प्रतापको देखिए।

राजाकी अध्याका शीवतः यासन किया गया।

राजाको एकवार संबोधित करते हुए स्वामीजीने फिर कहा— राजन् ! मेरी इच्छा नहीं थी कि में ज्ञिव पिंडीको नष्ट अष्ट करूं किन्तु तेरा आग्रह मुझे ऐसा करनेके छिए मञ्जूर कर रहा है, अच्छा देख, मेर चमरकारको देख ! यह कहते हुए स्वामी ममंत-भद्रने प्रभावणाली भाषामें चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति पहना गुरु की । ये रहाति उसी समय रचते जाते थे और साथ ही साथ पहने भी जाते थे । इसमकार उन्होंने सात तीर्थकरोंकी स्तुति समाप्त कर डाली और आहवें तीर्थकरकी स्तुतिका प्रथम छन्द समाप्त कर उन्होंने दृसरे छन्दका ' यह्यांगलक्ष्मी परिवेश भिन्ने । '' को प्रारम्भ ही किया था कि तत्काल ही शिवलिंगकी सब जंजीरें अपने आप दूर गर्थी और पिंडी फरकर उसमें श्री चेद्रप्रभ प्रभुकी चतुर्मुख प्रतिमा पकर हो गई ।

महात्माके दृढ़ आत्मतेजका जीता जागता चित्र देखकर राजा अत्यन्त प्रभावान्यित हुए। उनके हृद्यपर जैनधर्मके महत्वकी अधिजनत छाप छग गई, भक्तिके उद्देशसे पूरित होकर वह महात्माके चरणोंमें पढ़ गए, बोले:—महात्मन्! आपकी भक्तिको घन्य है, साघारणमें ऐसी असाघारण शक्तिका होना अत्यंत असम्भव है! कृपया आर अपना आत्मपरिचय देकर कृतार्थ की जिए। कहिए आपने किन वंशको कृतार्थ किया है और यह छझवेश आपको किम लिए घरणकाना पढ़ा। राज की प्रार्थना सुनकर महात्माजीन अपना निम्नाकार परिचय देते हुए कहा:—

कांच्यां नम्नाटकोऽहं मलमलिततनुलींबुशे पाण्डपिण्डः।
पुण्ड्रोण्डे शाक्यमिक्षुर्देशपुरनगरे मिष्टमोजी परित्रादः॥
बाराणस्यामभूतं शशिषरधवलः पाण्डरंगस्तपस्त्री।
राजन् ! यस्यास्तिशक्तिः सत्र दत्त पुरतो जन निर्प्रथवादी॥

में कांची नगरीका नम दिगम्बर ऋषि, शरीरमें भर्मक व्याधि होनेसे पुड़नगरीमें बौद्ध भिक्षुक बनकर रहा । फिंग दशपुर नगरमें मिष्टान्न भोजी पित्राजक बन रहा । फिंग तेरे नगर बनारसमें आकर व्याधि शान्तिकी हच्छासे दीव तपन्त्री बन कर रहा । हे राजन् ! मैं जैन निर्मेष स्याद्वादी हूं, यहां जिनकी शक्ति बाद करनेकी हो, वह उपस्थित होकर मेरे सम्मुख बाद करें ।

महातमाके अन्तिम शब्द विजलीकी भांति राजाके कार्नोमें गूँ न बठे। उनकी अद्भुत भ्रमता और उनका आत्म-परिचय प्राप्त कर राजाने समझ लिया कि यह जैनवर्मके एक समर्थ आचार्य और उद्घट विद्वान् हैं। उन्होंने अपने पूर्व कार्योकी स्वामीजीसे क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की।

उर्थ्युक्त घटनाका राजा शिक्कोटिके हृद्य पर अमृतपूर्व प्रभाक

पड़ा, उनको जैनधर्म पर गहरी श्रद्धा होगई वन्होने स्वामी जं से श्रावक के वत प्रहण किए। उनके साथ २ और भी अनेक लोगोंने जैनधर्मकी दीक्षा गृहण की।

स्वामीजी भन्मक व्याधिसे मुक्त हो चुके थे, उन्होंने आचार्यके समीप जाकर पुन: अपना दीक्षा संस्कार किया और वह पुन: दिरम्बर मुनि होगए।

दिशम्बर मुनि डो जानेपर वह पुनः दे ईत्पश्चरण करनेमें तन्मय होगए और दीव्र ही संबक्त काचार्य बन गए। राजा शिव-कोटिने स्वामीजीके पास रहत्तर जिन्हांके उच्च सिद्धांक्तींका अध्ययन किया, और वह एक अन्ते विद्वान बन गण। कुछ दिनोंके पश्चात उन्होंने स्वामीजीके पास जैनेश्वरी देशि अ ण की, और निर्मेश जैन साधु बन गण। उन्होंने माहात शावामें मुक्तियोंके आचार सम्बन्धी भगवती आराधना नामका एक उच्चकोटिका अध्य बनागा।

आचार्य पदवी प्राप्त कर स्व गी समंत्रभद्रने अनेक देशों में अमण किया और अपनी अलोकिक वास्मिकता द्वारा भारतके अनेक गता-बढ़ेबी विद्वानोंको परास्त कर यत्र तत्र जैन धर्मका प्रकाश किया। उनके सिंड नादसे एक समय भारतका कीना कीना गृंज उठा, कोई भी बादी उनके माम्डने बाद करनेको त्रपर नहीं होता था। वह बादके कीडा क्षेत्रमें अपनिद्वंदी सिंहके मगान विचरण करते थे, उनकी प्रति स्पद्धी करनेवाला उस समय दक्षिण भारतमें ही नहीं किन्तु सारे भारतमें कोई नहीं था। "

एक समय स्वामीजी वाद करते हुए "काहाटक" नामकः नगरमें पहुंचे, उस समय वह नगर वादियोंका की झा क्षेत्र था, अनेकः हद्ट विद्वान राजाकी सभामें रहते थे वहां पर हन्होंन रण मेरी बजाते इए निमनकार घोषणा की थी:---

पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता। पश्चानमालवसिन्धुड्कविषये काश्चीपुरे वैदिशे।। प्राप्तोऽइं काइाटकं बहुमटं विद्योत्कटं संकटम् । वादार्थी विचराम्यहं नम्पतं छार्द्रहिकाहितम ॥ अवदु तटमटित झटितिस्फुट चटुशचाट धूर्जिटेर्जिव्हा। वादिनि समन्त्रभद्रे स्वितवति मतिवा कथान्येषाम् ॥

विन्ध्यगिरीके एक जिन मैदिरमे यक शिकावर म छिपेण पशस्ति नामका बद्दाभारी लेख खुदा है जिसकी नक्छ यो० गरस नामके अंग्रजने अपनी अवावेकगोरु नामकी पुरनकमें प्रकाशित की है उसमें यह श्लोक अंकित है।

अर्थ-पहले मैन पाटि म्युत्र (यटना) नगरमें बादकी मेरी बजाई किर माल्या सिर्धु देश दक्का (ढांका-चंग,ल) काम्बीपुर वेदेशीमें मेरी वजाई, और अब बहे बहे विद्वान वीरोंमें में हुए इस करहाटक नगरको शप्त हुआ हूं. इस प्रकार हे शब्तू ! मैं बाद करनेके लिए सिंहके समान इतस्तनः कीहा करना किन्ता हूं।

हे गजन ! जिनके आगे स्पष्ट वा चतुगईसे चटपट उत्तर देनेबाले महादेवकी भी जिह्ना शीघ्र ही अटक जाती है उस समंतभद्र वादीके उपस्थित होते हुए तेरी समामें विद्वानींकी तो कथा ही क्या है ?

इम प्रकार स्वामी समन्त्रभद्रने सार भारतमें भ्रमण कर अपनी कट्टर युक्तियों द्वारा बौद्ध. नयायिक, सांस्य आदिके एकान्तवादको नष्टकर अनेकांतका पकाश फेकाया । आपकी विद्यांके प्रकाशसे कुछ समयके लिए जैन धर्न उम्रदी समें एकाशमान होगया था ।

जैन धर्म नचारके लातिक स्वामोजीने अनेक उच्च कोटिके स्थाय ग्रंथों को रचना कर जन ध्रमका सहान उपकार किया है। यद्यंप संस्कृत साथ के लातिक पाल्य, काडो, तामिल, आदि अनक भाष ओं अगणका पूर्ण अधिक र धा किन्तु उन्होंने संस्कृत साणके उद्धारक क्षण व्यथन ग्रंथों को रचना ग्रंथहत्वर्म ही की है यद्यपि उस समय पाकृत शापार्म ग्रंथ निर्माण होते थे, पण्नु संस्कृत साधाको संमार्थ प्रस्तरन करनका मद न्देद्य उन्होंने ग्रहण किया लौर इस प्रकृत साधाको समर्थ प्रकृत साधाको उद्धार प्रस्तर संस्कृत साधाको समर्थ प्रस्तरन करनका मद न्देद्य उन्होंने ग्रहण किया लौर इस प्रकृत साधाको समर्थ श्राह्म अग्रं उद्धार कर संस्कृत साहित्यके इतिहासमें अपने आवानो समर्थ श्राह्म

कता ना का कार्य होता बनाए हुए निष्ठ अन्य जिन समानमें प्रसिद्ध \*=गंबराका महाभाष्य, युत्तयुत्तासन, स्वयंमु स्वाल, रक्ष १०ड आवसायाः, जिन्मत लेका, तक नुशामन, जोबीलाद्ध, मक्कत स्वास्त्रा, यस स्वार्थ, स्वीप्त स्वास्त्र टोका "

का मां सर्नेन्स्वते ११ १ अयोग गंमहन्ति सहाभाष्य आयंत सहन् अ १ में, उत्तापमुद्ध १ या समसे १ हो हो छ। है, इसकी शिक्त संस्का को ११ दल १ है। सर प्रत्य किताए पहत्वद्याली और अमृत-पृत्र कार्य हा अस्त स्वीता के अस्ति संग्राम्य स्वाप्त के अस्ति संग्राम्य स्वाप्त का अस्त है किए दशाना स्वोत्र व आसान जाना कहते हैं, उस स्वीत हाका अस्य बन सुक्त हैं।

, को पहलों टीका अष्टराती सामकी है जो ८०० स्टोकीनें है और जिनके कर्चा वादिशजकशरी अकलंक मट्ट हैं। दुमरी टीका कष्टमहस्री है जिसे विद्यानंदि स्वामीने अष्टशतीके ऊपर बनाई है। एक टीका श्री वस्नंदि सिद्धान्त चकवर्तिने की है जिसे देवागम वृत्ति कहते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण अंथसे आज जैनियोंका शास्त्र-भंडार शून्य है यह उसके अत्यंत दुर्भाग्यकी बात है। बान्तवर्मे इस अन्के स्वो जानेसे जैनियाका सर्वस्व ही स्वो गया।"

स्वामी जीके अंथों में से रलकाण्ड श्रावकाचार और वृहत्स्वयंमु स्तोत्रका काफी प्रचार है। रलकरण्ड श्रावकाचार जैन समाजके प्रत्येक धार्मिक हृद्य-बालकके कंठ होगा। वह श्रावकाचार छोटा किन्तु महत्त्व-पूण प्रत्य है। बृहत्स्वयंमु स्तोत्रमें न्यायसे परिपूर्ण पार्थनात्मक दलोकसे भक्तिके साथ साथ न्यायका अपूर्व संबंध जोड़ा गया है।

जिन शतक महा चमरकारपूर्ण अलंकारोंसे विभूषित एवं मनोहर चित्र काट्य है। इसके पहनेसे स्वामीजीके इटद चमरकारका अपूर्व परिचय प्राप्त होता है। शेष प्रत्य अभी प्रकाशमें नहीं आए हैं स्वामी-जीके वह शेष प्रत्य भी बहे महरस्पूर्ण होंगे।

न्याय और सिद्धान्तके अतिहिक्त कहिय और स्थाकरणादि विषयोपर स्थामीजीके लिखे हुए अन्धीका अनुवान किया जाता है किन्तु दुर्भाग्यसे अभी उनका कहीं धना नहीं है।

इसपकार स्वामी जीन अपने जीवनमें लोक एल्यालके लिए सर्वत्र अपण कर व अनेकांतके महत्वको संसारमें प्रकट किया और जैन-धर्मके झंडेको उन्नतिके उच्च गणनमें फहरा दिया।

घन्य है उनकी घार्मिक दृढ़ता और अपूर्व प्रतिभा और धन्य है उनका अमर काव्य !

# [२३] मुनिरत ब्रह्मगुलाल। (महान भावपरिवर्तक।)

(१)

राजकुमारके सम्हनं भान एक विवाद उपस्थत था, मित्र-मंडकी उनकी वात स्वीकार नहीं के ती थीं। उसका कहना था— आप अनुचित प्रशंमा कर रहे हैं। उसकी कहा साधारण श्रेणीकी है। उसमें भाव परिवर्तनकी वह स्वामाविक शक्ति नहीं है जो कला-विद्योंको संतोष दें सके।

राजकुमार उनकी कछाको सर्व-श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते थे, उन्हें उनकी कछामें एक विचित्र आकर्षण जान पहता था। गुज-द्रोही दुर्जन मित्रोंको एक जैन व्यक्तिकी यह प्रशंसा असहनीय हो। उठी थी, द्वेषाधिने प्रचंड रूप भारण कर किया था। एक दिनकी बात थी, राजकुनारके एक अनन्य संबंधी उप दिन आए थे। राजकुमार ककाविद ब्रह्मगुडाडके भावपरिवर्तनकी मशंसाका लोग संवरण नहीं कर सके।

मित्राण उनकी प्रशंसासे आज अधिक उत्तेजित हो छै थे। उनका एक मित्र अपने हृद्यकी उत्तेजनाको नहीं रोक सका। वह बोडा-इस तरहका स्वांग रच छेना एक साधारण नटका कार्य है उसमें कलाके दर्शन कहीं भी नहीं मिलने। हां, यदि वह कलाविद है तो आज हम उमकी कलाके दर्शन करना चाइते हैं, वह अपनी उद्यक्तेटिकी कलाका परिचय दे।

राजकुपारको ब्रह्मगुढाङके स्वाभाविक ककानदर्शन पर विश्वास या । वह बोले-मित्र महोदय परीक्षण कर सकते हैं ।

मित्रने कहा—तब इस आज उन्हें भिंहके कार्य देखना चाहते हैं। राजकुमारने टड़तासे कहा—आप उन्हें जिस कार्य देखना चाहते हैं, उसीमें देखेंगे। मुझे विधास है आपका उनक परोक्षणसे संनोष होगा।

- 'नेष रख लेना तो साधारण नात है। लेकिन उपमं वहां पराकाम और तेन होता चाहिर' दूसर मित्रनं कहा—
- ' उनके लिए यह सब संभव हैं ' राजकुमारन कि उत्तर दिया। मित्रमंडली भाज भरने हृदयकी भावनाएं पूर्ण करना के जो थीं, उन्दें खबसर भी मिक रहा था। बोल-तब हम सिंहका पर क्रम दम्बनके लिए पस्तुत हैं

भारको इच्छा पूर्ण होगो. रात्रकुनारन उन्हे विश्वान दिहाया। मित्रमंद्रहोने उनक इस कार्येका अनुमादन किया :

### ( ? )

नाष्ट्राकला विशासद ब्रह्मगुलाल पद्मावती पोस्वाल जातिक एक जैन युवक थे, उनका जनम विक्रम संवत् सोलहसीके रूगमग टापा नामक नगरमें हुआ था। टापा नगरकी राजधानी सुदेश थी।

ब्रह्मगुकालको बाल्यावस्थामें ही न ट्यक्लासे स्नेड था। युवक डोजानेपर अब उनकी नाट्यक्ला पूर्ण विकसित होचुकी थी।

राजकुमारकी अंतरंग परिषदमें वे अपनी कलाका प्रदर्शन किया करते थे। उनके भावपरिवर्तन पर राजकुमार और उनकी मंडली मुख भी । दर्शकों के हदयको अपनी ओर आकृषित कर लेनेकी उनमें विचित्र शक्ति थी। जो वेष वे रखते थे उनमें स्वामाविकताके वास्त-विक दर्शन मिलते थे, यह सब होते हुए भी राजकुमारकी मित्रमंडली उनसे प्रमन्न नहीं थी, वह उन्हें किसी प्रकार अपमानित करनेका अवसर देख रही थी, आज उन्हें अवसर मिल गया था, वे अत्यंत प्रन्त्र थे।

गजकुमारने ब्रह्मगुरुष्ठिजीको बुरुषकर कहा-कराविद् ! आज तुम्हें अपनी कलाको कुछ और उंचे लेजाकर उसके दर्शन कमना

डोंगे, मित्रमंडकी भाज तुम्झरी कळाका परीक्षण चाहती है।

ब्रह्मगुडाडके साम्हने आज यह रहस्यमय प्रश्न उपस्थित हुआ था। वे रहस्यका उद्बारन चाहते थे लेकिन-क्या आपकी मित्र-संडली अवतक मेरी कळाका परीक्षण नहीं कर सकी ! कितने समयसे मैं कलाका प्रदर्शन कर रहा हूं। फिर आज यह नवीन घारा क्यों !

क्याविद् ! आज तुम्हें अपनी कहाका परीक्षण देना ही होगा,

युं तो तुम्माग परंपक कलाका परर्शन महत्वजाली और आक्षेक होगा, लेकिन अ ज तुम्हें कुछ और शिवक करना होगा। राजकुमा-रने कुछ हहन के माथ कहा।

यदि ऐना है तो बतलाइण मुझे इम परीक्षण के लिए बया काना होगा। जानने हो सिंहकं पगक्रनको १ वह तुन्हें स्पष्ट बतलाना होगा। राजकुराम गहम्यका उद्घटन करते हुए बोले।

यह सब संभव है लेकिन आपको भी इसके लिए कुछ करना होगा । ब्रह्मगुरालजीन एक रहस्य उनके साम्उन रक्ला ।

में वह भव कहो। । बनलाइए ऐवा कौनमा कठोर कार्य **है** जो मेर लिए संभव नहीं ! राजकुवार बोले—

नव भावको राजयजेश्वर द्वारा एक पाण के वधका आजावत्र साना होगा. किर आव अपनी रंगशास्त्रमें सिंहके प्राक्रमका दर्शन कर सकेंगे। यही होगा, राजकुमारने उन्ह संतोषित करते हुए कहा—

### (8)

राजकुनारकी राष्ट्रवश का आज विशेष रूपसे सजाई गई थी, स्वयं राजकुमार एक सुन्दर सिंशमन पर आसीन थे। उनके दोनों और मित्रमण्डली बेटी हुई थी। नागरिक भी आज सिंहके बास्तिकि दर्शनके किए रासुक होकर स्म मण्डपकी ओर आ रहे थे। धीरे घीरे दर्शकों के बृहत् समूहसे सम्पूर्ण समामंडण भर गया, कहीं तिक रखनेको भी स्थान नहीं था। मित्रोंके अनुरोधसे राजकुमारने एक बकरा बुलवा किया, जो सिंशसनके निकट ही बंधा हुआ था। उपस्थित जनताके नेत्र सिंहकी प्रतीकार्में क्सुक होरहे थे।

इसी समय एक भयानक सिंडने वहालते हुए समामेड में प्रवेश किया, चिकत दृष्टिमें मान्वीने इसे दृखा, वही रूप, वही भाव, वहीं लेज और वहीं पराक्रम था। समान्द सिंहके निर्मय रूपको देखकर एक क्षणके लिए सहम गर्। बालक गण सिहको इस विकास मृतिके दिश्चन कर भयमें भयनीत होकर भ गने लगे, यह सब बनारटी निहका रूप था, लेकिन सिंहकी संपूर्ण कृत्ताओं रा उन्में समावेश था। सिंह आकर राजकुमारके सामन एक तीव गर्मना कर दुल क्षणको स्वदा होगया।

मिडवी तीय गर्जना और विकास रहानी देखका र जकुमार हर नहीं। वे नमें निश्चित रूडा देखका वे तीय कामें बोजे-करे! तु केमा सिट है ! सारहने बका बंधा हुआ है. और हा इस तरह गांदहकी तरह निश्चेष्ट साहा हुआ है. वया सिटका गर्टी पाका और जातिह है ! बास्तदमं तु सिट नहीं है, यद हाता लो यह बका इस तरह तेर साम्हने जीवित खड़ा रहता !

सिटने युरा— उमके रेज हाल होगए, वह भएने पंजीकी ऊपर हड़ा कर आगे बहा।

राजकुमारके मित्र यह हर्य देख कर प्रस्त थे। उन्होंन मोचा था ब्रह्मपुराल अहिंसा पालक है. वह किसी प्रशास्त्री हिंसा हत्या नहीं कर सकेगा तब वह सिंहके कर्त्तहर पालनमें अवद्य ही जर फक हेगा और हमारी विजय होगी। यदि वह यह हिंसा कृत्य करगा तो जैन समाजमें उसका उपहाम होगा। अपने घर्मके विरुद्ध वह इस प्रदर्शनको जीव हिंसासे नहीं रंग सकेगा। वह इसी चितामें मग्न थे, इसी समय उन्होंने देखा।

सिंह अपने पंजीको उठाकर एक छहाङ्गमें राजकुमारके सिंहा-

सनके निक्ट पहुंच गया था। एक दहाड़ मार कर उसने आनं पंजींसे राजकुमारको सिंडासनके नीचे पछ ह दिया था। एक करूज चिक्का से नाट्य मंडर गूंन उठा, दर्शकों के हृदय किसी अयानक कृत्यकी आशंकासे कांव ठठे। एक क्षण बाद ही दर्शकों ने देखा, राजकुमारका मृत शरीर सिंडासनके नीचे पड़ा हुआ था, ने सिंडक तीन्न पंजींके आधातको नहीं मह सके थे।

प्रक क्षणको नाट्य मंडाका संपूर्ण दश्य विषादके रूपमें पित्वितिन हो गया। आनंदका स्थान शोकने छे छिया, सिंडका कृत्य समाप्त होगया था। ब्रह्मगुङाल अपने वास्तविक रूपमें थे। विषादके गहरे प्रभावके साथ नट्य परिषदका कार्य समाप्त हुआ।

### (4)

राजाने पुत्र बन्नका संपूर्ण समाचार सुना, लेकिन वे निरूपायः थे। एक पाणीके वधका आज्ञा पत्र वह स्वयं दे चुके थे। द्रोकके अतिरिक्त अब उनके पास कोई उपाय नहीं था।

पुत्रकी अकाल मृत्युसे राजाका हृदय अत्यंत शोक पूर्ण था— प्रयत्न काने पर भी वे इस शोक भारको नहीं जतार सके। ब्रह्मगुराल-के इस कृत्यसे उनका हृदय एक भयंकर विद्वेषसे भर गया था। वे किसी प्रकार इमका प्रतिशोध चाइते थे। बदलेकी इस भादनाने उनके हृदयको निर्मल बना दिया था। वे अपने हृदयकी उल्हेबना दशकर अवसरकी प्रतीक्षा करने रुगे, वह अवसर भी आगया।

एक दिन उन्होंने ब्रह्मगुङाङजीको अपने निकट बुराका कहा— कछाविद् ! सिंहके भयंका दृश्यका आपने वही सफलतासे चित्रण कर दिखलाया । आन्के रौद्र रूपका दर्शन हो चुका। अब मैं आपके शित रूपका दर्शन करना चाइता हूं। आप दिगम्बर साधुका वेष घारण कर मुझे शिक्षा दी जिर, जिससे पुत्रशोक्से संतापित हृदयको शांतिलाम हो।

महराज की यह आज्ञा रहस्यपूर्ण थी, इसे सुनकर ब्रह्मगुरु। रूजी विवार — सुहमें बहने हंगे — लेकिन उनका यह साव शीब्र ही संग होतया। उन्होंन निर्णय कर रिया था, वे बोले — महाराज जो आज्ञा दें मुझे स्वीकार होती, लेकिन इसके रूप कुछ समय भावह्यक होता।

गहाराजके मनको ६च्छा पूर्ण हो रही थी, वे प्रसन्न होकर बोले—जितना समय आवश्यक हो उतना आप ले सकते हैं, लेकिन साधुके उच्चतम उपदेश द्वारा आपको मेरे हृदयका शोक मंथन करना ही होगा। ब्रह्मगुलालजी आज्ञा लेकर अपने घर आ गए।

#### ( & )

महाराजकी आज्ञा पालन करनेका विचार ब्रह्मगुलालजी निश्चित कर चुके थे। कार्य कठिन था, जीवनकी वाजी लगाना थी। टन्डोंने सोच लिया था, साधुका पवित्र वेष दिग्दरीन मात्रके लिए नहीं होता, एक बार इसे रखकर फिर इतरा नहीं जा सकता। यह रवेच मात्र ही नहीं है, इसके अन्दर एक महान आस्मतस्व सन्तिहित है।

वैराग्य भावनाओं का चितन कर उन्होंने अपने हृद्यको विरक्त बना लिया था। उनका साम समय आत्मचितन और अध्यात्ममें व्यतीत होने लगा। विशक्तिको वे वास्तविक रूप देना चाहते थे।

उन्होंने अब अवनं हृदयमें पूर्ण विशक्तिको जगृत का लिया था। गृहजारुका वंघन तोडने वे समर्थ हो चुके थे। आत्मजानके पकाशसे उनका अन्तरातमा जगमण होगया था, बम्सना और विवारीकी शृङ्ख्याएं ट्रुट चुकी थीं।

वैराग्य क्षेत्रमें अवतं। होनेके हिए पूर्ण तैयारी कर छेनेके पश्च त् उन्होंने अपनी परनी और जन्मी जनकके साम्हले यह सब रहस्य पक्ट किया, और माधु होनेके किए उन मबसे अज्ञा मांगी।

सभी मोहारक्त थे, वेरास्क' वात सुनकर अंतरंगका मोह उदक पद्मा। पर्वंड कहरें एकवार ब्रह्मगुरालको मोहमा रमें वहां लेजानेके लिए कहराने लगी, लेकिन उन्होंन अपने आपको इन लहरोंको बहुत उत्पर टटा लिया था, वे लागे उनका स्पर्श भी नहीं कर सकती थीं।

अपने पवित्र रहेंदेश द्वारा अन्द्रीने जनके. जननी औं परनीके इदगका मोटजाल विरष्ट कर दिया । उज्यन्न मनको भावनाओंके प्रभादसे उनको पूर्ण धांश दुई, ब्रह्मगुरु लजो बनकी ओर चल दिए ।

विषिनमें ज ४२ उन्होंन अन्ने मेंद्रण वस्त्र उतार डाले, ओर दिगंबर बनकर एक एउवल शिलायः पञ्च भनसे बेठ गए, फिर उन्होंने अपने हृदयके दिव्य न्द्रारोंको प्रकट कर स्वयं ही म खुदीक्षा अहण की।

मंभार नाटकके अनेक स्वांगीको बाग्य करनेवाला कलाविद् एक क्षणमें अप्मकलाका प्रदर्शक बन गया, उनका हृदय अब आस्प-ज्ञानसे पूर्ण था, उसमें न कोई इच्छा थी और न कोई कामना डी थी।

(9)

स्वेरका सुन्दर समय था, महाराज अपने गर्जामहामन पर विगजमान थे। मंत्री और मभामद यथान्थान बैठे थे, इसी समय स सु ब्रह्मगुरु लजी पाणी मात्रपर समभाव घारण किये हुए, मंद गतिसे चलते हुए, राजभवनकी और आते हुए दिखलाई दिए। राजाने दूरसे ही उनके पवित्र भेषमा देखा—वे उठे, उन्होंने शाह्वानन किया । उन्हें दिखायन पर वित्र जन किया धर्मी देश सुननेकी इस्छा पकट की ।

त्रह्मगुरुष्टिजं ने पदित्र आस्मित्तिका विवेचन किया। उनका दिवय ज्ञानारदेश सनकर महाराज के हत्यका जोक नष्ट हो गया— हनके मनका पाप घुल गया। अस्तिक्तलमें स्थान रानेवाली विद्वेषकी उशाहा बुझ गई। उन्हें ब्रह्मगुरुष्ठिकों पवित्र व्यक्तित्व पर आज पहले दिन हो अन्तर्य श्रद्धा हुई। न हिन्ति हृदय चे ले- ब्रह्मगुरुष्ठालजी ! आपने स्थानमार किया पूर्ण लड़में निमाण है। मण्ड वेष घारण कर का ने मेर मरक जाक रष्ट कर दिया है। में आपके इस मण्ड वेषका देखकर का प्रान्त हो, आप इस्तित्व बादान मांगिए। इस समय में आपके अपने साराल हो, आप इस्तित्व बादान मांगिए। इस समय में आपके आपके साराल हो, आप इस्तित्व बादान मांगिए। इस

त्रक्षगुलान डी उपलेशनका यह एक जान पेक्ट गया था परन्तु वे उपमें फेम की सने हो वे बोलें महाराज! एक दिगम्बर राष्ट्रके स्मान काप इन क्षतुचिन इटरोंको प्रयोग वर्थो वर हो है है राजनू! जैन मधुर्लोके लिए राज्य वेमवकी इच्छा नहीं रहती, वे अपने करन देमवके साम्राज्यके साम्हने संसाकि वेमवकी परवाह नहीं करने।

ेरशा ' में ममनाके मेपूर्ण बंधनोंको ते ह खुका है. में निर्माध जैन साधु हूं। मुझे आपमे किमी वस्तुकी अभिलाया नहीं है। में तो आपम-पथका पश्चिक हूं। पूर्ण स्वतंत्रता मेरा ध्येय है और आपम-ध्यान मेरी संगत्ति में अपनी संगत्तिमें संतुष्ट हूं मुझे और कुछ न चाहिये।

ब्रह्मगुरु।रुजीके समता सिंधुकी तरंगीमें रहनेव रे हृदयका महाराजा एकवार और भी परीक्षण करना चाहते थे। वे बोरे-परन्कु खावने यह बेव तो 'केवल स्वांग मात्रके लिए प्रश्न किया है। यह तो मेरी बारमतुष्टिके लिए थ', इसमें कोई वास्तविकता नहीं होना चाहिये। अब बावको यह स्वांग बदल देना चाहिए और इच्छितः वैधव प्राप्त कर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहिए।

बहागुलाल जीके हृदयकी हृद्रता खुळ पड़ी, वे बोले—महाराज ! स धुका वेष स्वांगके लिए नहीं रक्खा जाजा। मुनि दीक्षा स्वांग जैसी बस्तु नहीं है. यह तो जीवनभरके लिए त्यंग और वैगायकी कठोर सावना है। में सांमारिक वैभवका त्यांग कर चुका हूं वह मेरे लिए उच्चिछ्छकी तरह है। सज्ञान मानव विच्छछकी पुनः प्रद्रण नहीं करता। मैं अब स्वांगचरी साधु नहीं रहा, मेरा अस्तरआत्मा वास्तविक साधुकी साधनामें रम गया है, उसमें अब राज्यवैभवके प्रलोभनके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी वासनाएं मर चुकी हैं. अब तो में अपने साधुयदके कर्तव्यमें स्थिर हूं, अब में आत्मकल्याणके स्वतंत्र प्रथार विचरण कर्ह्मा, और संमारको दिव्य आत्मक्षमेंका संदेश सुनाऊंगा। आप मेरा मन चलित करनेका निष्कल प्रयस्न मत की जिए।

ब्रह्मगुरुगरुजी उठे, अपनी पिच्छिका और कमंडर उठ कर के मृदुगतिसे जंगरुकी ओर चरु दिए।

तपश्चरणकी ज्वालामें उन्होंन अपने शरीरको होम दिया । के बात्मतत्व चिंतनमें संपूर्णतया निमग्न थे । संमारको उन्होंने आजीवन पवित्र आत्म—तत्वका उपदेश दिया । लोक क्रमणकी एक उज्वरू आरा प्रवाहित हो रठी, और विश्व उसमें सराबोर होगया ।

## भारतीय ज्ञानपीठ ग्रन्थागार काशी यह पुस्तक अन्ताङ्कित तिथिको पुस्तकाळवसे छी गई थी । १५ दिनके अन्दर वापस आजानी चाहिये।

|   | , |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

मिर्देष्ट दिन (१५) के भीतर वापम् कर दें

